





राजपाल एण्ड सन्ज्, कदमीरी गेट, दिल्ली



# HORIVER

, लुक्ष्मीमार यिण लाल



सन्न पंछी नाटक को किसी भी तरह मचित करने, प्रदर्शन, प्रसारण, प्रकाशन घोर धनुवाद या किसी भी प्रकार के उपयोग के पहले लेखक की लिखित पूर्व-धनुमति धनिवार्य है।

मजित करने के लिए पूर्व-धनुमित धौर निश्चित पारिश्रमिक मनिवार्य है।

> पताः द्वारा—राजपीत एण्ड सन्ब कश्मीरी गेंट, दिल्ली

मूल्य : भाठ रुपये (800)

प्रयम संस्करण 1977 🕲 डॉ॰ सहमीनारायण साम SAGUN PANCHHI (Play), by Dr. Lakshmi Narsin Lai

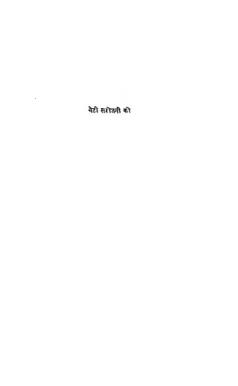



# निवेदन्-

हमारे देश में किसी समय गृहिस्थायिम की जीवन घम साधन या साधना का मूल केन्द्र माना गया था। इसकी ऊंचा सम्मान मिला था क्योंकि स्त्री, पुरुष दोनों के लिए यह मुन्ति-मार्ग था। यह विषयमोग के लिए था। इतना प्रनाढ सम्पूर्ण भोग कि मुन्ति निर्माल जाए। इसका एक महत्त्वपूर्ण ममं था। उत पर-गृहस्थी का सम्बन्ध जितना ही अपने भीतर पा, परस्पर था, उतना ही उसका सम्बन्ध वाहर से था। वहां संचय का एक भाग परायों के लिए भी होता था। फलतः वहां अपनों, आत्मीयों के प्रति स्वामाविक स्तेह के अलावा मानव कल्याण थी इच्छा की एक वियोग इदय-वृत्ति पैदा होती थी। हमने तब यह कभी नही माना कि घर-गृहस्थी किस अपने सवार्ष का स्वाम है। गृहस्थी अपने प्रमुख की किसीबंदी है।

पर जिस दिन यह जीवन-मूल्य-भूमि दूटी, पर-गृहस्थी अपने स्वापं और प्रमुख का दुर्ग बनी, उसी समय से स्थी-पुरूप के सम्बन्धों में तनाव आया । दोनों एक-दूसरे के प्रतिपक्षी और विरोधी बने । और एक अजब तरह का नफरत-निन्दा-प्रतिस्पर्धा का भाव नगर-जीवन से लेकर लोक-जीवन तक फैला । लोक-जेतना ने इसी सच्चाई को तोता-मैना की कथा कहा है। जनत में आधी, वर्षा और दुर्दिन की एक साम है। मैना (इनी) आराम से अपने घोंसले में बैठी हैं। तोता (पुष्प) आता है। मैना से रुहता है—मैना ! आज की रात मुक्ते यहां विता लेने दो । कस सुबह ग्रहा से चता, जाऊंगा। मैना दो टूक जवाव देती है कि मुक्ते पुरुष जाति पर जरा भी विश्वास नहीं, मेहरवानी कर आप यहा से तगरीफ ले जाइए। तोता के पुरस-अहंकार पर निश्चय ही चोट लगती है। वह प्रतिचाद करता है कि वाह ! स्थी, जो स्वयं ऐसी विश्वासघातिनों है, नियुर और प्रपंची है, कह पुरुष के खिलाफ ऐसी वेबुनियाद करहे! अपने-अपने पक्ष की वकावत में दोनों की कथाएं खुरू होती हैं। मैना की कथा यह साबित करती है कि पुरुष चुरा है। तोता की कथा यह

की कथा यह सावित करती है कि पुरुष युरा है। तोता की कथा यह दिखाती है कि स्त्री युरी है। इस तरह वादी-प्रतिवादी कथाएं कहन सुनेने मे सारी रात बीत जाती है। कोई पक्ष हार नहीं मानता। दिस ही नहीं, परस्पर विश्वास औं नहीं करता। मुबह होती है। एक हँस आता है। युजुमें पंच की हैसियत से दोनों की शादी करा देता है।

इस लोक-कथा के स्त्री-पुरुष प्रावित के दोनो प्रतीक पछी कथा कें पात्र है। मैंने उन्तीस सी साठ में तीता-मैंना को नट और नटी के रूप में प्रतुत्त कर 'नाटक तोता-मैंना' लिखा। उस नाटक में स्वत्रावत्य प्रके किया चतारी है, जिसका एक अंक मैंना का पक्ष है तो हुसरा मंक उसके विषपीत तोता के पक्ष का जवनता उदाहरण बनता है, और मंत

शादी से होता है जिसे हंस कराता है। गान होता है: तोता मैंना की हुई जैसे मुराद पूरी ईश्वर आप सबकी करे वैसे मुराद पूरी यहा न पूरुप बड़ा यहा न नारि बडी

गान तो हुआ। उपदेश भी हुआ। लोक-कथा का सुखद अन्त भी हुआ। दर्शको को आश्चीप और गंगल कामनाएं भी मिली, कि जैसे होता-मैना की मुराद पूरी हुई, ईश्वर आप सबकी सुराद पूरी करे। तो हमारी मुराद, इच्छा, सदय क्या है? झादो हो जाना? चलिए, झादो हो गई। बाराती बिदा हुए। स्त्री-मुख्य पत्नी और पति के हम मे गाठ जोडे पर के अन्दर आए । गृहस्थी जमने को हुई । दुल्हन देखती है कि पति घर में ही नहीं रहता, पर घर का स्वामी वहीं है । पत्नी उससे कोई कैफियत मागे तो घर मे अगड़ा, कलह और तनाव । पत्नी अपने घर (बंगले) के पिछवाडे बाग और फूलवारी के साथ अपने को जोड़कर स्वयं को और अपनी उस घर-गहस्थी को सजीव रखना चाहती है। इस प्रयत्न मे वह स्वयं ट्टने लगती है। यह नाट्य कया है, 'नाटक तोता-मैना' के बाद 'रातरानी' की । रातरानी की कुन्तल, स्त्री, अपने उस घर मे अपने पति जयदेव में, पुरुष मे एक चीज दूदकर पाती है, कि यदि अहकार की प्रतिष्ठा. व्यक्ति की स्वच्छन्दता, उसीकी सुख-सुविधा पर ही स्त्री-पुरुप का मिलन आधारित हो तो वह मिलन और टूटन बिलकुल ही व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसीकी परिणति यह होगी कि जिस घर मे, स्त्री-पूरुप के सम्बन्धों के बीच व्यक्ति विशेष की सुख-स्वच्छन्दता का ही आधार होगा वहा पति-पत्नी की विषय सम्मति भी विलकुल निजी होगी । सम्मति ही तब स्त्री-पुरुप के सम्बन्धो का आधार होगी । इसमे भानन्द नही मिल' सकता। इसमे उपजती है ईप्या। पैदा होता है कलह । उसमें कुछ निर्मित नहीं होता । व्यर्थ ही में सब टूटता है । पुरुष स्त्री पर सन्देह ही नहीं, अविश्वास करता है । वह कहता है-मैंने तुम जैसी बहुत औरतें देखी है। स्त्री जवाब देती है-यही तो मेरी करणा है। तुमने बहुत औरतें देखी है, मैंने सिर्फ एक पुरुप देखा है। पुरुप और गहरी चोट करता है-सच ? आओ चलो, यह मेरे हाथ पर हाथ रल-कर कहो ! पत्नी पूछती है-सप्तपदी के वक्त अग्नि के सामने तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ रखना नया काफी नही था ? पित दो-ट्क जनाब देता है-नहीं । स्त्री को, पुरुष के उस अविश्वास के पीछे जो मर्म है, उसका बोध पहले ही हो चुका है। वह अनुभव कर चुकी है-पुरुष की समस्या अधिकार की है। तभी वह सब कुछ बाटकर देखता है-स्त्री

को अपने पुरुष से बाटकर। पत्नी को नहीं, दहेज में मिली हुई महुन एक बोरत के रूप मे देखता है। वह सममती है जुम मेरे पति हो, पर तुम अपने आपको महन भेरा स्वामी सममते हो। पति की पूरा विश्वास है कि वह सब ठीक समस्ता है।

अब इस प्रस्त को पति-पत्नी सम्बन्धों से हूर खुढ प्रेम के परातत पर देखें।

'पूर्वमुल' नाटक में वौराणिक पृष्ठभूमि पर प्रदुम्न और बेनुस्ती, इन हो देमी-त्रीमका का साहात्कार है। यहा स्त्री-पुरुष पुढ प्रम-सम्बाधी की भूमि पर लड़ है। पर प्रम जन्हे जितना ही जोडता है, परस्पर में सन्देह जन दोनों के बीच कृष्ण की छाया, उनके व्यक्तित्व की स्मृति उन्हें उतना हीं तोड़ रही है। वहा न घर है, न कोई गुहस्थी है, पर उस मिलन मुख्य की तलाब है जहां जनका मेम उन्हें मुक्त कर दे। पर सवाल यह है कि यहा उनके सम्बन्धों के तनाव के भीतर ही डूबकर उन्हें एक इतरे को वाना है। जितना बड़ा, गहरा प्रेम है दोनो स्त्री-पुस्त का, वतना ही गहरा और वडा दोनों से सम्बन्ध-बीध का तनाव है। ऐसा लगता है, अगर जतना गहरा, बड़ा सन्देह न होता तो वह सूर्यमुल प्रम भी न होता। अगर जनना तीव-तीला तनाव न होता तो दोनो ने जिस चीड, जिस अनुभूति को प्राप्त किया, वह सम्भव न होता। उस सन्देह-भरी तनावपूर्ण स्थिति में बेतुरती और प्रदुष्म का जो प्रेम पता है उसने जैसे सारी प्रकृति की, प्रकृति के सारे तकों को ही बदल दिया है। ब्रारिका से इर, बेनुरसी से असग, प्रदुष्ण जिन सूनी पहाड़ियों में आस्त-निवासित है वहा विना बादल के हर क्षण विजली चमकती है, बादल गरजते हैं, विना मेथ के क्यां होती है और धत-सत दारिका बहा हर क्षण हुनती है। हरार है. अडुम्म ने बेमुरती से प्रेम कर पूरी द्वारिका को अपने बिलाफ कर **{•**]

लिया है। वह खुद मानी अपने विरोध में खड़ा है। वह वेनुरती के लिए अपने सम्बन्धों के पक्ष में सबसे लड़ता है। अपने-आप से लड़ता है। हारता है। बेनुरती से लड़ता है, वहा और पराजय मिलती है। वह बेनुरती के चरित्र के खिलाफ विष उगलता है। बेनुरती उसके सिलाफ चलती है। दोनों में जैसे कोई साम्य नहीं। मिलन का कोई बिन्दु नहीं। पर वहीं बिन्द तो उनकी तलादा है और वही उनका प्रेम-सम्बन्ध है। उसीमे से उन्हें वह गहन अनुभूति मिलती है-- 'हम दोनों मे दोनो था। अब और प्रश्न मत करो मुक्तसे । अन्त पुर में, उस पहले दिन जब तुम्हें देला था, समर्पित हो गई थी, यद्यपि में लिजित थी । जिस दिन तुम्हारे ग्रंक में सोई थी, यद्यपि घुणा से भर गई थी, फिर भी तुम्हे प्यार किया था। उस दिन मैं कोघ से पागल थी, जब तूने जरा के सामने मुक्ते अपमानित किया, पर आज मैं केवल पिया हू, लज्जित नहीं।' पर स्त्री-पूरुप के उस मिलन, उस प्राप्ति में भी एक सनातन प्रश्न है। घायल वेनरती, क्षतविक्षत प्रदुम्न दोनो ने एक मुख से वही प्रश्न किया था---हे घायल ईश्वर <sup>1</sup> हम तुक्ते समकता चाहते हैं, क्या थी तेरी इच्छा हुमारे माध्यम से ? नयों था हमारा प्रेम इतना आश्चर्यजनक और कठोर ? फिर भी इतना कोमल । और हमारी प्रतीति इस विनाश के साथ ही क्यो हुई ? इतने महरे जल मे हम प्यासे क्यों थे ?

हिन्दू समान एक स्थापी युद्ध की अवस्था मे रहा है। बर्योकि देश में यही एक समान नही है। यह विभिन्न, विपरीत आचार-व्यवहारों वाले समानों से थिरा हुआ है। उनके आक्रमणों से अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए बसे सतत सतत रहना पड़ा है। इसलिए इस समाज ने अपने नार्ए बसे सतत सतत के रहना पड़ा है। इसलिए उस समाज ने अपने निवास करने लगा। तभी अपने-मराये, स्त्री-पुरुष, पित-पत्नी, मेद और विरोध के बारे में यह इतना सजेत रहा है। इसीलिए व्यक्तियात स्वा- धीनता का दमन जितना अधिक यहां हुआ है, उतना सायद और कही । मैं उन समाजो की बात नहीं कर रहा जहा कभी कोई स्वतन्त्रता थी ही नहीं । इसका नतीजा सबसे ज्यादा स्त्री-पुरम सम्बन्ध-बोध पर पड़ा । दिना किसी रिस्त में बाघे स्वतन्त्र रंप से स्त्री-पुरम को देसा ही नहीं गया। स्त्री स्त्री नहीं है, वह जुद अपने-आप में, अपने लिए कुछ नहीं है। वह किसी और की मांहें, वहन है, बुआ है, मौसी है। यही स्थित पुरम की है। और रिस्ती-सम्बन्धों की हालत यह है कि जैसे करी 'करण्य' नवा दिया गया हो । यह मारा दिया गया हो या सम बदी हो

कही 'करपयू' लगा दिया गया हो या लग गया हो। स्त्री-पुरुष सम्बन्धो का यही 'करपयू' नाटक है। शहर मे उत्पात भौर उपद्रव हो गया है और अचानक 'करप्यू' लग गया है। यह उत्पात और उपद्रव और फलस्वरूप करप्यू एक तरह से हमारे जीवन के भीतर का उपद्रव और उसके दमन का, करपय का, प्रतिकलन है। उसीकी अभिव्यक्ति है। चुकि हमारा आपसी जीवन, चाहे वह प्रेम हो या विवाह हो या कोई कर्म हो, सम्बन्धों के उसी करफ्यू के भीतर रुंधा, बंधा और यहां तक कि उसीमे कैंद है। हम यो भी कह सकते है कि चूकि हमारा व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक करप्यू में, हदबन्दी मे, पाबन्दी मे, वर्जनाओं में घिरकर जिया जाता है, उसी नाते हम अपनी जीवनी शनित को अभिव्यक्त करने के लिए समाज में, घर में, पास-पड़ोस मे अपराध कर बैठते है। उपद्रव और उत्पात करते है और इस तरह से अपने सम्बन्धों के भीतर लगे 'करप्यू' को तोडना चाहते हैं । इस तरह हम अमानवीय, अस्वाभाविक होकर ही अपने सहज मानव को, मानवीय सम्बन्धों को प्रकट करने के लिए मजबूर होते हैं। कविता नामक पत्नी पर-पुरुप सजय से कहती है कि क्या सयोग है, इस करपयू के कारण आपसे भेंट हो गई। चाहा कितनी बार था कि आपसे मिलू, आपकी प्रशंसा करूं लेकिन आज हो पाया है और वह भी अकस्मात !

मनीपा एक स्वतन्त्र युवती एक पुरुप गौतम से यह जानना नाहती है कि आपने मुफ़े जब पहली बार देखा तो मेरे बारे में नवा सोचा । पुरुप बताता है कि यह उसकी आदत है, प्रकृति है, कि देखते ही वह एक 'आइडिया' बना लेता है और उमे बदलता नही । जहरत नहीं महसूस होती।

और सम्बन्धों का यह 'करपयू' जब टूटता है तब पुरुष महमूस करता है कि हम सब अपने-अपने सत्य के छोटे-छोटे चरीदे बनाकर उसीमें रहते के इस हद तक आदी हो चुके हैं कि दूसरे का सत्य हमारी एकड से बाहर हो जाता है। हम समक्ष नहीं गते और समक्रता हम चाहते नहीं। विकित सामकर स्थी-मुरुष के सम्बन्ध-जगत में एक क्षण ऐसा आता है जब तेज जांधी में रेत का घरीदा वालू बनकर बिखर जाता है। मन में तब मंत्रा पैदा होती है कि कही दूसरे का सत्य ही तो वास्तविक नहीं ही फिर भी, आधुनिक पुरुष या स्त्री को आदतन एकदम विश्वा नहीं हो पाता और वह 'शायद' कहकर टालना चाहता है। पर सम्बन्धों का करप्यू टूटने के बाद मंत्रीया प्रस्त करती है कि क्या छोटे-छोटे क्यितात सत्यों से ऊपर एक बडा सामाजिक सत्य नहीं होता ? उसे न मानना या अस्वीकार करना जीवन को नकारना नहीं होता ? उसे न

पहले समय-समय पर, किसी न किसी उपलब्ध से हमारे घरों में स्थी-पुरुष के मध्यन्थ-बोघ में दूसरों के अधिकार स्वीकार किए गए है, चाहे इससे ममय, सम्मान, आरम-मुविधा या धन की क्षति भी क्यों न हुई हो। कल्याण को ध्यान में रखा गया, केवल स्वार्थ को नहीं। स्वार्थ व्यवितात है या नहीं ? स्त्री-मुरुष, पित-पत्नी के बीच आज थ्या कुछ व्यवितात है या नहीं ? स्त्री-मुरुष, पित-पत्नी के बीच आज थ्या कुछ स्वितात है ? यही कथा प्रकृत है 'व्यवितात' नाटक का। जो मनुष्य पर सक्तकर अपनी इन्छानुसार रहता है उसको हमारे यहा यहस्य नहीं माना गया। यहा कर्म का मतवब स्वार्थ साधन नहीं, बल्कि समाज के प्रति

कर्तव्य-पालन है। गृह-धर्म-पालन हो या स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध हो, इसे तपस्या माना गवा है। पर उसकी जगह जब से भोग, स्वार्थ आप, हमारे परों मे, प्रेम या स्वी-पुरुष-सम्बन्धों में तब से 'वह' अनुभव करने लगी—'में देख रही हू एक मम्पूर्ण आहना था, जो टूटकर क्षसंख दुकड़ों में विलय गया। अब उसके हर टुकड़े में बही 'मैं' दिखता है और अपने-आपको सम्पूर्ण कहता है। पर दूबरे को, मुकको, टुकड़ों में बांटकर देखता है। मैं धर्मपत्ती, प्रेमिका, पार्टनर, नौकर, मां, 'संटेलेक्युकल' विलयीना, 'वाइक आफ पोलीवेमस''''एक पूरा दर्पण था, जो टूटकर अमिगनत तरह-तरह के टुकड़ों में बिखर गया 'स्त्री-पुरुष से सम्बन्धों में आज गुण क्या है? यह बेल है? इस खेल में कोई गुण नहीं? नहीं? तो गुण क्या होता है? कहा से आता है? अपने सहदर्तों के साथ जिस सम्प्र में संस्म होता है, उसीने फिर मचुरतम मानवीय गुणों का विकास होता है और यही है खबिततात स्त्री-पुरुष के बीच, जहा वे दोनो एक होते हैं।

सारे संकटों और तनावों के बावजूद स्त्री-पुरुप को एक होना पड़ता है। तभी कोई काम होता है। पर यह तनाव, संकट, विरोध सनातन है क्या ?

प्रकृति और पुरुष तो सनातन हैं। ये दो शनितयां है। एक जल हैं तो दूसरा ताप है। एक वस्ती है तो दूसरा मूप्त है। विना एक के दूसरे रा अस्तित्व नहीं। पर दोनों नवंचा दो हैं। दोनों का दो बने रहा। हैं। उनकी अपनी अस्मिता है। तभी इन दोनों के योग से तीसरे का सुवन और विकाम होगा। उदाहरण के निए, एक पौचा है। उसे तितनी आवस्पत्वता माटी की है, जल की है, उतनी हो जरूरत है उसे मूपत के ताप की। पूप की। दोनों से तनाव विरन्तन नहीं है। तनाव तो देन है उन दोनों के महत्व-पान न होने की। त्तोता-मैना में इतना विरोध है; तनाव है, पर लोक-मानस या उसकी सहज पैतना फिर भी उन दोनों की मादी कानत्वी सह दिवाती है कि कुछ भी हो, दोनों को कही मिलना ही है। जिन्दमी सारे मतभेदों, कि तरोवों के बावजूद चलेगी। प्रकृति और पुष्प अलग-अलग शांकितामें हैं पर जहां वे सिल रही हैं, वहीं सूजन है और यही है मगुन। यही हैं 'सगुन पंछी', तोता-मैना से आये चलकर, बिल्क स्त्री पुष्प सम्बन्धों, चरिलों के सागर तट पर पहुंचकर दोनों सगुन पंछी दिन्ने। इन्होंने अपना ही नाद्य रूप अर्थ रोज दोन के सागर तट पर पहुंचकर दोनों सगुन पंछी दिन्ने। बास्तव में ये सागत है।

लोक-जीवन मे समुन का भाव है जुम । निर्मुण वाला समुण नहीं । पर नही, भूल हो रही है । जो समुण है वही तो समुन है ।

---लक्सीनारावण लाल

# निर्देशक की और से एक दिन 'धर्मेयुष' में लक्ष्मीनारामण लाल जी का एक लेख पढते

को मिला। तोता-मैना की पारंपरिक लोक कथा को शैकर कभी इन्हेंनि एक नाटक लिखा था, जिसका नाम था 'नाटक तोता-मैना' । वह नाटक

तव मत्यदेव द्वे ने बम्बई में 'शियेटर शूनिट' से प्रस्तृत किया था । उसके बाद, उस नाटक का कोई अता-पता नही था । बाद में पता चला, नाल ने खुद उस नाटक को कही छिपा दिया । 'धमैयुव' के उस लेख मे पहने को मिला कि तोता-मैना का अन्त में विवाह हो गया। पर विवाह के बाद क्या हुआ, असली नाटक तो वही है। उसी बात की लेख में एक नवें मिरे से उठाते हुए लाल ने लिखा था कि स्त्री-पूरुप के सम्बन्धों में जी संघपं है, जो लडाई-अगडे, मन-मुटाव के तत्व है, यही तो इम बात के साक्षी हैं कि दोनों दो जीवित शक्तिया है । शक्ति का काम ही है लड़ना, क्योंकि स्त्री-पुरुष के सन्दर्भ में दोनों एक-दूसरे के पूरक है। जब पूरक सस्य में गडवड़ी आती है तब मंघपों के अलावा और कोई चारा नहीं। पर लाल ने जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, आकर्षक, मौलिक बात कही, यह यह कि यही संघर्ष ही तो 'समुन' है। संघर्ष समुन है और इसी विश्वास में उन्होंने 'भाटक लोता-मैना' को नये सिरे में दुवारा, नया लिखा और 'मगुन पछी' नाम दिया, इम बात मे मैं बहुत ही आकृष्ट हुआ ।

उन दिनों में लखनऊ, कानपुर क्षेत्र में रंगमंच-प्रदर्शन कार्य कर रहा था। कानपुर में ही डा॰ लास से 'मगून पंछी' की पाण्डलिपि मंगाकर

मुभ्ते इसे पदने का सौभाग्य मिला।

'समुन पंछी' को पढकर मुक्ते जितना ही महत्वपूर्ण इसका कथ्य लगा, उतना ही आवर्षक मुक्ते इसका 'फामें' लगा । अब तक मुक्ते इस बात का पता न था कि लाल की इतनी पहुच गंगीत मे भी है । और वह स्वयं संगीत का इतना कजारक प्रयोग और व्यवहार अपनी रचना मे इतनी महबता सं कर सकते हैं।

'काम' मेरे लिए एक चुनौती थी। सासकर उमे प्रदर्शन के घरातल पर मजीव प्रस्तुत करना। मैं जन्म से कदमीरी, नाट्य घिछा संस्कार मे दिल्ली के नेमनल स्कूल आफ ड्रामा का—और अपनी रंग प्रकृति में 'समुन पंछी' युद्ध अषय का—ठेट पूरव के लोक रंगमंच के तत्वों को अपने में ममाहित किए हुए।

इसे बार-बार पड़ने से इसका 'कामें' सामने पूर्णत प्रकट नहीं हो पा रहा था। इसका नाटक समक में आता था, पर इस्थत-बीध नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उसका गायन गुरू किया। ज्यो-ज्यों उसका मंगीत फैला, स्थो-त्यों उसका कामें भेरे सामने मजीव होने लगा। तब एक महत्त्वपूर्ण बात मेरे हाथ नशी। लाल ने 'सपुन पंछी' के इस में कोई पारम्परिक ज्यों का स्था लोक नाटक नहीं लिखा, बरन् उन्होंने अपने लोक नाटक, लोक रंगमच के किन्ही जीवन्त नाट्य व्यवहारों, तस्वीं, परम्पाओं और इडियों का इस्तेमाल कर एक नथा नाटक निर्मित किया है। एक परना की है अपनी लोक परम्पराओं के तस्वी के कलात्मक योग में.। और यह रचना, कथा, अभिनय, संगीत, घटना-कम, व्यवहार और मंबाद, इन सभी स्तरों, आवामों से हैं। इसमें नाटककार जिनना आसम्परक है, उतना ही बत्तुपरक। लोक रंग-तत्वों के प्रति वह जितना माजुक है, वात्वा ही बत्तुपरक। लोक रंग-तत्वों के प्रति वह जितना माजुक है, वात्वा ही बत्तुपरक। लोक रंग-तत्वों के प्रति वह जितना काल है, वात्वा ही वस्तुपरक। लोक रंग-तत्वों के प्रति वह जितना काल है, वात्वा इसके ही। और नजदीक में बत्तुपरक है, तभी इतना कलात्मक इस्तेमान यहा इस रचना में सम्भव है। बिक्त मेंने यहा तत्व

अनुभव किया कि यह रचना तभी हुई है जब इसके रचनाकार ने अपने लोक-तत्त्व को अपने समय, काल और सन्दर्भों मे देखा है-और देखकर पाया है 'सगुन पंछी'।

अव तक मैं अन्य नाटको के निर्देशन, प्रस्तुतीकरण कर प्रायः उन्हें

मच पर 'इंटरप्रेत' करता था। उसमे मैं अपना योग देता था-अपनी मंच-सज्जा, प्रकाश-योजना, अभिनय-तत्त्वों मे--पर पहली बार मैंने इस नाटक को प्रस्तुत कर इससे कुछ पाया है। इसने उलटकर मुक्ते दिया है-जब कि अब तक मैं यह सोचता आ रहा था कि निर्देशक नाटन की

देता है। देना ही पाना है-यही है मेरे निर्देशक का सगुन। स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों का यह धरातल, यह प्रसंग, यह दर्शन मेरे लिए बिलकुल नया था। इस नये को मंच पर प्रस्तुत करना, प्रकट

करना, दर्शको तक पहचाना ही भेरा वह कार्य था, जिसका आनन्द मैं

कभी नहीं भूल पाऊंगा। अपने इस कार्य में मैंने आधुनिक रंग-तत्त्वों से भी सहायता ली। और मैं इस प्रक्रिया ने इस नतीजे पर आया कि यदि नाटक अपनी मिट्टी

का है, मच्ची कृति है, तो उसके प्रस्तुतीकरण मे आधुनिक-प्राचीन, लोक और शास्त्रीय का अन्तर कही महज ही मिट जाता है। तभी मैं यह कहना चाहूंगा कि 'सगुन पंछी' मे मेरा अपना फार्म क्या

था. उसे मै अपनी तरफ से कोई नाम नही देना चाहता। यह आपका

काम है। कारा ! लाल जैसा कोई एक और नाटककार हिन्दी को मिल जाता… !

२ जुलाई, १६७६

<u>.....वंद्यो कौल</u>

'सगुन पंछी' का प्रथम प्रदर्शन ११ फरवरी, १६७६ की मर्चेण्ट्स चेम्बर हाल, कानपुर मे, 'अभिनव' द्वारा हुआ।

### मूमिका में

राकेश समेजा राजा ग्रंजली मिलर रासी गंगा एवं भैना ध्यामली मित्तर पंचम एवं तोता हेमेन्द्र भाटिया मार्ची दीप सक्सेना अविल मिधा संस्वरा पंछी एवं मुसाफिर तहत पंछी ਹवं प्रेप्त कपूर सोनकर पंछी एवं सहेली विनीता कैपिहन प्रबोध भीगम नीलकंठ एवं वद्य

#### श्रेय

संगीत पूलाम दस्तगीर
नृश्य श्रीमती रोहिणी भाटे
मुखोटे स्वामली मित्तर एवं हेमेन्द्र भाटिया
गायक गुलाम दस्तगीर, श्रीमती दीचथी
मीहन एवं सम्पूर्ण पात्रपण
सादक अशोक, रघुचीर, भुन्ने सां
निर्माण एवं निर्देशन वंशी कील

दिल्ली मे सगुन पछी का पहला प्रदर्शन 'निटिल थियेटर गुप' द्वारा फाइन आर्स विघेटर में, मुख्यारात के निर्देशन में २७ मितम्बर, १६७६ को हुआ। मुमिका मे

ज्ञानेश मिथा सत्यप्रकाश नीलकंठ राजीव गोयल मसखरा मीता शर्मा तोता--पंचम दर्शन सहेल मैना---गंगा नीरू भागंव राजा मोहम्मद अपूब रानी जीमनी कुमार मन्त्री रमेश कपूर वृद्ध नीरू भागव ਚੇਕ ममता पहली स्त्री मुरेश भारद्वाज, अविलेश दूसरी स्त्री शन्ता, मुस्ताक, विजय शन्ता, वंछी (कोरस) भागंव. नीरू प्रेमचंद, ममता, फरहत पंडित शिवप्रमाद संगीत ग्रीर नृत्य रचना तारा और माधी मुख्याराव संगीतकार जीमनी कुमार मंच-विघान मह-निर्वेशन

#### पात्र :

जंगल के पंछी नीलकंट तोता मैना मस्खरा

#### चरित्रः

राजा रानी पंचम गंगा बृद्ध प्रेत मन्त्री दो ग्रीरतें, ग्रादि



# पूर्व रंग

(नाटक के पात्र विविध पंछियों के रूप में गाते हैं।) मगुन दे चिरई चूनगुन कुवा पनिहारी हो सगुन दे माता शुहागिन जेहि के सगुन मुख हो।

नीलकंठ : नारि सुहागिन जल घट लावै। पुरुष श्रंधेरे दीप जलावै।।

सनमुख धेनु पियावै बाछा । मंगल करन सगुन है आछा ॥

सब : सगुन दे चिरई चुनगुन कुआं पनिहारी हो। सगुन दे माई सुहामिन चेहि के सगुन सुभ हो।।

नीतकंठ : इक पैठी जल भीतर रटत पियास पियास एक बैठा जल कपर नैनन पियत हुलास ॥

एक बँठा जल ऊपर नेनन पियत हुलास ।
सब : सगुन दे चिरई—सबके सगुन सुभ हो

(मसलरा म्राता है जिसकी बहुत लम्बी दाड़ी है। हाथ में टेड़ा-मेड़ा ढंडा लिए है।) दमा भई भगवान की जो मरा हमारा वाप

भाई लोग मृदंग बजा मैं दूतवले पर थाप। ताताधिन ताता

ताता घिन ताता मेरे बाप काक्या जाता ताता घिन ताता मेरे वाप से मेरा क्या नाता ता ता धिन ताता ता ता धिन ताता सबको अलग-अलग कर दू औरत को मरद कर दू नही-नही, औरत-मर्द को अलग कर दू बोलो भाई, इसमे मेरा क्या जाता हाताधिन तासा

ता ता धिन ताता हा मेरा है क्या जाता

ता ता धिन साता"। (इस बोल पर सारे नाचते रहते हैं।)

: सुनो मेरे प्यारो सुनो मेरे प्यारो किस्सा तोता मैना दिल मे विचारो।

मसंबरा

सब • सबका अशीस है सवको सलाम है

खेल अब शुरू है सबको प्रणाम है : कथा है पुरानी मसखरा नया है जमाना

जी गई नानी मर गया नाना क्षेल वेहतरी है

बरा आजमाना ।

: (नाचते हुए) यह फिल्म नही थेटर सब

यह फिल्म नही थेटर यह फिल्म नही थेटर

यह थेटर है सबका

(सब एक बिन्दु पर एक जाते है।)

मैना : मैं मैना मैना मैना ।

तोता : मैं नोना नोता नोता ।

(कई बार नृत्यवत गतियों से बा-बाकर कहते हैं।)

मसलरा : हैअ हैअ हैअ पुर पुर पुर

,भगड़ा इनका गुरू गुरू गुरू ।

मैना : में मैना मैना मैना। तोता

: मैं तोता तोता तोता । मैना : तो क्या ?

: तो क्या ?

तोता मैना ': मैं हुं मैना अपने घर की रानी हूं मैं।

तोता : मै हैं तोता अपने घर का राजा हूं मैं।

मंना : मैं ह मैना अपने घर की रानी ह मैं। सोता

: मैं हुं तोता अपने मन का राजा हु मैं। • तो ?

तोता : जंगल में आयी आधी

मैना

टटा मकान मेरा

तुफान ले गया सब सारा जहान मेरा।

मंना : तो क्या करूं मैं ?

तोता : मैं अतिथि तुम्हारा कैसे क्या बताऊं इस जंगल मे यही बाज मैं रात विताऊ। मैना : तूपुरुप जाति मैं नारि नही तुम पर मेरा विश्वास चल उड़ जा यहा से छोड दे यहा रहने की आस। तोता • भला नारी बोले ऐसी बात करेजा मोरे खून बहे (सब गाते हैं।) तोता : जो खुद है निदंयी विश्वासघाती एक को छोड़ दूसरे संग चली जाती : भला पुरुप बोले ऐसी बात मैना करेजा मोरे खुन बहे । (सब गाते हैं।) मसलरा : मामला वरम है अब खेल शुरू कर दू मुक्ते क्या शरम है। देख री मैना

यह चरित्र-कथा है नारि जाति की।

: यह चरित्र-कथा है

पुरुष जाति की ।

मसस्तरा : कंजनपुर के एक नगर से
अंगलज राजा रहता था ।

मीलकंठ : कंजनपुर के उसी राज में
जंजनपुर के उसी राज में
प्रमासारा : उसकी राजी चंद्रमुसी थी ।

२६ / समुन पंछी

मैना

नीलकंठ : किसान की औरत बड़ी नेक थी बड़ी सुन्दरी

जैसा किसान वैसी ही उसकी पत्नी ।

मसलरा : राजा-रानी में बड़ा प्रेम या। -नीमकंट : किसान-किसानी में बड़ा विश्वास था।

मसलारा : ऐ जिड़ी का गुलाम

मत बोल बीच में।

नीसकंठ : अच्छा विना सीम-पूछ के\*\*\*।

मसखरा ः क्या कहा बिना सीग-पूछ के ? बहु होगा तेरा दादा।

लकड्दादा । नादा । सादा । खादा ।

आंकर सम्हालो मेरी दाढी। मैं देलता हू इसकी नाडी। चलाऊं इसकी गाड़ी। मारूं वह सात कि आय गिरे बंगाल की खाडी।

(दो लोग उसकी लम्बी वाढ़ी को अपने हायों पर रजकर चलते हैं। क्षेप लोग गाते है।)

हुजारा मोरे काल का मोती मोती मेरा कील पड़ा है ले जमुना जल घोड़ा है जमले पहुर की मोती गंवाया पिछले पहुर कड़ी रोती मोती के बदले मोती गंगा दो मोती बिना नहीं सोती मोती मेरा जो कोई ला दे लाख रुपा देती

हजारा मोरे कान का मोती।

## पहला अंक

#### पहला दुइय

(संगीत समाप्त होते-होते दायीं स्रोर तोता जो सब किसान बन गया है झौर मैना गंगा, बोनों विलते हैं। किसान पंचमबीर भ्रपने सिर पर पगड़ी बांध रहा है जिसका दूसरा सिरा युवती गंगा थामे हुए है। वह गा रहो है-)

एक साथ मन उपजी जो विधि पुरवई ए हो राजानगर तक जइहो पियरी से आवी !

(किसान गासा है---)

ए हो राजानगर बसै दूर कोसवन को चले घर ही मे पियरी रंगइबो पियरी रंग पहिरो।

> (दोनों गाते हैं। इघर बायीं झोर राजा लड़ा है। रानी कीप किए बैठी है। पीछे दृश्य बने पंछी लोग खड़े हैं।)

: हजारा मोरे कान का मोती । रानी (पंछी गाकर दुहराते हैं।)

: हजारा मोरे कान का मोती।

पं हरी रानी : मैं तब तक अन्न-पानी छुऊंगी नहीं, जब तक मेरे कान का वह हजारा मोती नही मिलेगा।

: में दूसरा वनवा दगा। राजा

२८ / समून पंछी

रानी : मैं नहीं लूगी।

राजा : रानी जिंद न करो।

(समानान्तर दूसरी ग्रोर)

गंगा . तुम हो तो सब कुछ है।

पंचम : तुम मेरे साफे की कलंगी हो।

र्गमा : मॅंनदी तुम गंगा। पंचम : तदीयामॅं पतंगा।

गंगा : मन चंगा तो कठौती में गंगा।

(दूसरी म्रोर)

राजा : रानी, तुम्हारा मन कैसा है ?

रानी : उम हजारा मोती विन जिकंगी नही।

राजा : पूरे राज-अर भें ढूंदा गया। राज्य के सारे गुप्तचरों की हजारा भोती के इस तरह गायब होने के रहम्य का पता नहीं चला।

रानी : उस रहस्य का पता तुम्हें लगाना होगा।

राजा : मुक्ते ? राज-काज में क्या इसके लिए इतना समय मेरे

पास है ?

रानी : तो मेरी इच्छा की कोई कीमत नहीं ?

राजा : तुम्हे अपने राजा की कोई इंज्जत नहीं ?

(उधर पंचम अपनी पगड़ी बांध चुरुता है। गंगा गाती है---)

अचरन सुरुज मनैडवै तर्वे अपने राजा के पदवै

(दोनों गाते हैं—) मोरे महराजा के बढ़ी-बढ़ी ग्रंखिया

वक्त गंक / ३१



वृद्ध : धीरज क्या होता है ?

मसखरा : धीरज क्या होता है ? अरे घीरज माने घीरज है। अरे रो

नहीं, शान्त हो जा भाई <sup>!</sup>

वृद्ध : हमेशा सान्त ही तो रहा हूं मै। कौन हो तुम ?

राजा : तुम्हारी ही तरह प्रजा हूं। इस कंचनपुर राज्य का।

पढ़ : जिसका राजा बुद्धि से अन्धा ग्रंगध्वज है ?

राजा : (ग्रांतम) यह कहना क्या चाहता है ? यह मुफ्ते पहचान तो नहीं लेगा ? यह दुखी है, अद्यान्त है। क्या में भी स्वीकार कर लूकि में भी दुखी और अद्यान्त हूं ? वह भी अपनी रानी के कारण। (क्ककर) अपने को स्वीकार कर लू ?

नही, स्वीकृति में ही सारा उपद्रव है।

मसलरा : ओह, तभी हममे से कोई भी अपने को स्वीकार नहीं करता। यह बात है ! स्वीकार कर यह राजा कैसे रह सकता है ?

पह बात ह: स्वाकार कर यह राजा क्ष रह तकता ह

: मेरे राजा का अपमान मत करो । मेरा राजा महाविलासी है। वह अपने रंगभवन में सारी रात रंगरेलिया करता है। दिन-मर सोता है।

राजा . फिर भी तुम राजा के पास जाना चाहते हो ?

वृद्ध : कुछ कहना है अभी । इसी बक्त ।

राजा : विश्वास करो, मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं तुम्हारी

कोई भी सहायता कर सकता हूं।

वृद्ध : वया ?

राजा : हा। युद्ध : केवल

वृद्ध

ः केवल दारीर-वल से वह सहायता नही हो मकती । उसके

लिए जात्म-वल चाहिए ।

. राजा के पास आत्म-श्रल नही है <sup>?</sup> राजा ' आत्म-बल खोकर ही कोई राजा बनता है, तभी तो यह वृद्ध सबसे डरता है। (रुककर) बता दू? घोला तो नही दोगे ? राजा नही। प्रतिज्ञाकरो, जो कुछ मै तुममे वतारहाहू, कभी किमी বৃত্ত से नहीं कहोंगे। वचन दो। वचन देता ह -- तुम्हारी वताई हुई वात किमी मे नहीं राजा कहना। : यदि किसी से भी कहोगे तो उसी क्षण पत्थर हो जाओंगे। ব্র : नही, ऐसा कभी नही होगा। राजा : तो सुनो, अभी कुछ ही देर बाद, रात का तीसरा पहर लगते ষ্ত্ৰ ही राजा अगव्यज को एक प्रेत आकर मार डानेगा।

: राजा श्रंगध्यज की मृत्यु प्रेतात्मा से होगी, ऐसा क्यों ? राजा राजा ने नया किया उस प्रेतात्मा का ?

: वह सामने देखो, पर्वत की उस चोटी पर, जहां से अभी वृद वह तारा टूटा है, वही से वह प्रेतात्मा नीचे उतरकर इस महल मे मौते हुए राजा को दबोच लेगा और एक ही घूट

मे उसके शरीर का सारा रक्त पी जाएसा। फिर उभके अस्थिपंजर को घसीटता हुआ उसी चोटी पर ले जाएगा। मयों ? ऐसा क्यों ?

: यह श्रंगच्वज राजा अपने पिछले जन्म में माहकार था। इसका नाम था---मणिमेन । उसकी स्त्री का नाम या---केसर । जो बडी मुन्दरी थी । मणिसेन अपनी सौदागरी में कही दूर देश को गया या और उसकी स्त्री केसर घर मे अकेली

राजा वृद्ध

थी। घर का एक सेवक था, अठारह साल का एक झाहाण बालक। रतन बीति नाम था। केमर उस रतन बीति तो सपनी पाप-बासना का साधन बनाना चाहती थी। रतन-बोति ने इसका दिरोध किया। बौर इसकी अथानक प्रति-प्रधा से केसर ने पति हारा उस अबीध सच्चरित वालक में जो बदना लिया, वह बेहद निर्मम था। रात के तीमरे पहर केसर ने अपने पति मणिगन के हाथों जीविन रतन-बोति को आंगन में मडबा दिया। बही रतन बीते अब प्रेत हुआ है। और आज रात राजा से अपनी मौत का बदना निगा। मासमभी से इसरों के कहने मे जो आ बाता है, वह दर फल भोगता है।

मसलरा

ं (दुहराता है) नासमभी से दूसरों के कहने में जो आ जाना है यह उसका खुरा फल भोगता है।

(युद्ध जाता है। पंछीयण गाते हैं।) बुरा फता भोगता है नाममभी से दूसरों के कहने में जो आता है बुरा फल भोगता है। बुद में जहर पोगता है नासमभी से दूसरों के कहने में जो आता है

नासमभी से दूसरों के कहने में जो आता है। युरा फल भोगता है।

नीतकंठ : रोरानी पंछी है जल पर बहती है

तुम्हारी पलको के तने धूप छाव बुनती है

सब : अपनी रोशनी बुमाता है नासममी से दूसरों के कहने में जो आता है।

बुरा फल भोगता है। : भई रात

आंखें पलको मे सो जाती है

और इतजार करती है सुवह का जो यह नही जानता सब बुरा फल भोगता है

नीलकंठ

नासमभी से दूसरों के कहने में जो आता है।

बरा फल भोगता है। (गाते हुए सब राजा के बासपास दृश्यवत् खडे हो

जाते हैं।)

वया मैं दूसरों के कहने का विश्वास करूं ? क्यो नहीं, मैंने राजा

विश्वास किया अपनी रानी का। उसके कहने से उसका हजारा मोती ढूढने निकला। भेष बदलकर मैं पता लगाने

चला । मसलरा 🔅 देखो राजा की लीला, प्रजा का दुख-दर्द जानने के लिए यह कभी राजमहल से बाहर नहीं निकला। निकला कब जर

अपने ऊपर विपत्ति आई--वो भी अपनी रानी के हजारा मोती के लिए। लेकिन बाहर आकर इसे मालूम हुआ कि इसकी प्रजा भी दुली है, वस यह धवरा गया सन्चाई की देखकर । और फिर जब इसकी जान पर बन भागी तो देखी

कैसा दुम दवा के भागा वापस राजमहल में । हजारा मोनी की लोज घरी की घरी रह गई। (गा पडता है।)

ऐमा होता है ऐसा होता है राजा कै राज रोज रे लोगो परिजा के नहिं आस राजा सोवै राजमहल मां परजा देखे उदास ऐसर होता है ऐसा होता है ।

. (पुकारता है) द्वारपाल । नगरपाल । राजा

ं (सब पंछी तुरन्त राजा के वहीं श्रधिकारी के रूप में सावधान हो तैनात हो जाते हैं।)

: सावधान । कोई राजमहल के भीतर पांव नही रखे। राजा

एक पंछी : जो आज्ञा महाराज।

भीतर से चारों ओर बन्द कर लो। राजा नीलकंठ

ः अव किसी की हिम्मत नहीं जो अन्दर आये।

(चारों स्रोर से बन्द करने का स्रभिनय) : कोई आता दिले तो बन्दक से दाग दो। राजा

कोई कटम बढाये तो तलवार में काट दो।

(राजा जाता है। यंछी कवायद करते हुए पहरा देने

लगते हैं।) तेज चलो सावधान राजा राजा परेशान बिल्ली बोले स्याउँ स्याउँ

चहा कहता खाऊं खाऊं

क्सिको किसकी है पहचान तेज चलो सावधान\*\*\*।

> (राजा ब्राता है। पंछी बन्दूक से दागने लगते हैं। राजा कहता है, 'यह क्या करते हो ?')

नीलकंठ : यही आपकी आजा थी।

राजा : बुद्धि और समक भी कोई चीज होती है। मीलकंठ

: हा भाई, कोई चीज होती है।

मसखरा

समयका

अपने ही विद्याए जाल में जब फमते हैं तब पता चलता है। अभी खुद ही आज़ा दी कि कोई आता दिये तो बदुक में दाग दो। भाई । कोई मे आलिर राजा भी तो शामित रहना है।

(पंछी द्रापस में सलाह करने लगते हैं ग्रौर राजा के सामने क्षमा-प्रार्थी होते हैं। राजा परेशान ग्रौर

चिन्तित चला जाता है।)

येचारे भिपाही! सब पन्थान हैं कि अब राजा उनको नौकरो से निकान देगा। सलाह कर रहे हैं आपस मे, अर क्या किया जाए? राजा से सब माफी माग रहे हैं। जैते किस्सा हो उस दुमकटे लंगूर का जिसे न दीवे पात का और ना अतिदूर का।

(उसी तरह गंधी फिर पहरा देने लगते हैं। रागी धाती दिलती है, गंधी तलवार चलाने सगते हैं। राजा दौडा भाता है। रागी को बचाकर ले जाता है।)

नीलकंठ ' आखिर वृद्धि और समक्ष भी कोई चीव होती है।

सब पंछी हा भाई, कोई चीज होती है।

(नीलकंठ के सामने सब हाथ बीड़कर लड़े होते हैं।) मीलकंठ जीवन युद्धि से बहा है। जीवन बुद्धि के पार है। धुद्ध से जब भी हम विराट को समभ्येन घर्लों तो हाउ अपना सीमार्ग जमपर कोच का जीवन को जीकर जाना जा

जब भी हम बिराट की समक्षत चलगे ती ह्यू अभा सीमाएं उसपुर बोप देवा। जीवन को जीकर जाता जा मकता है, सोचकर नहीं। बुद्धि कहती है दो और दी मिलकर बार होने ही चाहिए। जिन्दनी में दो और दो कभी चार नहीं होते। मुर्दा चीजों को जोड़ो तो दो और दी चार होते हैं। पर दो प्रीमयों को मिनों, नापों, वे बढकर हजार गना हो जाते है। कैसा हिसाब है।

भसवरा र हा भाई, कैसा हिमाब है ! बड़ी कची-ऊंची वार्ते मत

करो । नीचे आओ । कछ गाओ । मेरी दाढी उठाओ । · (नीलकंठ हंस पडता है। सब हंसने लगते हैं। भय-भीत राजा दिखाई पड़ता है। सब चप हो जाते हैं।)

राजा : बह आ रहा है।

मौलकंठ : कीत ?

रीजा : वह आ रहा है।

> (सारे पंछी ब्रांल फाड़-फाड़कर देखते हैं, कहीं फुछ भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ता।)

: रोको उसे । बन्द्रक चलाओ । बन्द्रक । गोली । तलवार राजा चलाओ ।

> (पंछोगण शुन्य में बन्द्रक भ्रीर तलवार चलाने का ग्रभिनय करते हैं। प्रेत केवल राजा की दिखता है। राजा मृतिवत खड़ा रह गया है।)

ਬੌਜ : भोह ! तुम मुक्ते पहचानते हो ? अपने-आपको भी पहचानते हो ? बया करते हो ? क्यो करते हो ? क्या जाते हो ? मया पहनते हो ? क्या चाहते हो ? देखते क्या हो ? कभी देखा भी है ?

राजा : हा, देख रहा ह। प्रेत

ः सुम्हारे और देखने के बीच एक काला कंचा पहाड है जिसकी चोटियों पर गिद्ध बैठ हैं। ब्रंघेरी घाटियों में विपधर जीव-जन्तु, जीवभक्षी पद्म घुमते हैं। तुम नही देखते । सिर्फ नुम्हारी आंधें देखती हैं। तुम दूमरों के यहने से देखते हो। दूसरों के कहने से करते हो। इसरे तुम्हारे नहीं है। तुम

अपने नहीं हो। मसलरा · अरे, वही अंची-अची बातें कर रहा है। किसी अंचे आदमी का भेल है। घ्रेस रानी तुम्हारी नहीं है। तुम उसके नहीं हो। हर वस्त हरे हए हो, स्त्री तुम्हे छोडकर वही और न चली जाय। सानते हो, उसके स्वामी हो ? गुलाम हो। : नही ! राजा ਦੇਸ਼ · लबरदार मुभले जो आंगें मिलाई । तुम किसीको नहीं पहचान सकते । कुछ देखा तो नहीं ? चले जाओ । राजा ਚੈਕ · कहा ?

राजा . हट जाओ । श्रेत देत रहे हो, मैं कांप रहा हू । क्योंकि तू भयभीत कांप रहा

है। तू अन्धा है तभी में प्रेस हू। अब तक मैं बदना लेने तुम्होरे पास वयों नहीं आधा? कभी सोचा इसे ? अब तक मैं कहा था? राजा 'चीलो नहीं।

राजा 'चीलो नहीं। प्रेस 'चाहता हु, सोया हुआ सारा राजमहल जाग जाम । तेरी मारी सेना, सारे पहरेदार, श्रंगरतक जाग जामें।

सारा सता, सार पहरदार, प्रानरशक कान जान । : कहा हो मेरे सारे अगरक्षक ? सेनापति, मन्त्री, द्वारपाल-दुर्गपाल ?

प्रेत अपनी रानी को भी पुकारो । शायद यह आ जाय । राजा : मेरे पास आने की कोशिय मत करना ।

> (कटार निकाल सेता है 1) : मुभसे डरते हो ?

प्रेत : मुभसे डरते हो ?

३८ / सगुन पंछी

राजा

राजा : कौन ?

श्रेत : कोई नही । मैं अकेला । तुम अकेने । तूने जिन्दा रसननीति
को जमीन में बाहना सुरू किया था, तेरी स्त्री ने नफरत
से मुक्तप्र थूका था। (दिखाता हूँ) यह देख उस मृणा का
निज्ञान । इसे देखा तो राजमहल में भूकम्प आ जाएगा।
यह षाज मेरा है। यही हु मैं। यही है मेरी ताकत।

राजा : सूनही जानता मेरी ताकत ? प्रेत : वही में हं।

प्रतः वहीर्महूः राजाः वया?

ब्रेत : में ?

राजा : किमका प्रेत है ?

प्रेत : तेरा।

राजा : यकवास बन्द करो ।

मसलरा : वैसे बकवास दोनों कर रहे है।

(स्रवानक राती स्राती है। प्रेत स्रवृत्य ही जाता है।)

राजा : कहां गया ? कहा है ? कहा है लू ?

रानी : (सभय क्राश्चर्य से) क्या है ? िस्से दूढ रहे है ? कीन आया था यहा ? क्या है ? मुक्ते इस तरह क्यों देख रहे है ? क्या हुआ ? बताइए, क्या है ? यहां कीन आया था ?

हृ । वया हुआ : चताइए, वया हृ : यहा । मसलरा : अब सम्हालो ।

जागी।

पानी में लगी आय,

भागी भागी।

राजा . नहीं । यहां कुछ भी नहीं हुआं । यहां कोई नहीं आया । कैसरःः।

पहला धंर / ३१

रानी : यह कैसर नाम आपके होठों पर कहा से आया ? केसर किसी चिडिया का नाम हो सकता है। राजा रानी ; बहुकाने की कोशिश मत कीजिए। : केसर किसी भी स्त्री का नाम हो सकता है। राजा रानी : मैं भी एक स्त्री ह। : तुम्हारा भी नाम केसर हो सकता है। राजा : मेरा नाम रानी रूपमती है। रानी राजा : हम वही नही है जो वर्तमान है या सामने दीख पडते है। हमारी जड जीवन की इस सनातन धरती मे बहत गहरी ĝ, ' जब आदमी घबडा जाता है तब ऊंची-ऊंची बातें करने मसलरा लगता है। मिसाल के तौर पर देखिए न · अभी इस समय की बात पूछ रही हूं। रानी • कोई और बात करो। राजा रानी : वहां मया हुआ है ? कोई जरूरी है तुम्हे सारी बात वताई जाय ? राजा रानी : तुम राजा ही नही, मेरे पति हो । मैं तुम्हारी प्रजा भी 🛙 और पत्नी भी। जो तुम हो, उसीका प्रकाश मैं हूं। : रानी मुहजोर राजा गरम है। एक को न लाज न दूसरे संसर्वरा को शरम है। •राजा : वया जानना चाहती हो ? : वही जो तुम जानते हो और मुक्तसे छिपा रहे हो। रानी : अगर वह बताने लायक नहीं हो ? राजा : मैं आदि से अन्त तक सुनना चाहती हूं। रानी : आदि मैं हं। अन्त तुम हो। राजा

४० / सगुन पछी

: अरिबीच मे ? रानी : सम्हारे कान से उस तरह हजारा मोती का गायब होना राजा कितना रहस्यमय था। तुम्हारे हठ के कारण मैं रूप बदल-

कर न जाता पता लगाने, न : आयोग्य रानी

राजा : बस और कछ नहीं।

रानी : चीखते नयों हो ! नहीं बताना चाहते न बताओं ।

राजा : तो सुनो, नही बताना चाहता ।

रानी : सो सुनो, में जानकर रहगी, नहीं तो प्राण दे दुगी।

राजा : अगर वह बताने लायक नही हो। रानी ः ऐसा कुछ नहीं हो सकता।

राजा : उसका वचन है-यदि मैं उस बात को किसी से कह दगा सो उसी क्षण पत्थर हो जाऊंगा। मैंने उसे बचन दिया है।

रानी : यचन मुके भी दिया है।

: कैसा? कत? राजा मसलरा ै बाह-बाह ! क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने । एक का मुह दूसरे का कान । एक की आंखें तो दूसरे की जबान ।

राजा : हठ मत करो । उस बात के बताने में हमारा नाश है ।

रानी : जो सच्चाई है, उसी के छिपाने में सर्वनाश है।

राजा : मैंने जो देखा है, वह भयानक है।

रानी : जब तक वह रहस्य बनाकर रखा जाएगा, तभी तक भयानक

लरेगा । राजा : मैने जो देखा ... ।

रानी : वह भ्रम हो सकता है। कोई बुरा स्वप्न हो सकता है। राजा

: पूर्वजन्म में \*\* ।

```
रानी
          : पूर्व जन्म को देख नहीं सकते, उसे जी नहीं सकते, बता नहीं
            सकते, तभी पूर्वजन्म की कहानी गढ़ते हैं।
          : वह सच है। मैंने उसे अपनी आखो से देखा। मैंने भोगा
राजा
            है। साक्षी ह।
          : साक्षी होते तो इस तरह चीखते नही । शात हो जाते ।
रानी
            तुम्हारी मौन भाषा में असक जाती। सद रहस्यमय बना-
            कर मुभें भी अशान्त किया।
         : मैं बताकर पत्थर हो जाऊं, यही चाहती हो ?
राजा
         : बताकर कोई पत्थर नहीं होता, निर्मल हो जाता है। दूसरे
रानी
           भी नहा-धो उठते हैं।
         : तुम पर विश्वास करूं ?
राजा
रामी
         : अपने-आप पर करो।
         : तो सनो, कल प्रात:काल उस शिविर के नीचे बहती हई
राजा
            गंगा के तट पर हम लोग चलें। वही तुम्हे यह बात बता-
            कर में सदा के लिए पत्थर का हो जाऊंगा। चलो।
         : सैयार हा
रामी
         : एक बार फिर से सीच लो।
राजा
रानी
         : सोच तिया है।
         : जिस स्त्री ने हठ किया है उसने दुख पाया है।
राजा
रानी
         : जिस पुरुष ने हठ किया है उसने कप्ट उठाया है।
         : सुनी ।
राजा
         : मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती।
रानी
                (रानी गुरसे में भीतर जाने लयती है, राजा उसे
               रोकता है।)
         : रानी !
राजा
```

४२ / सगुन पंछी

रानी े : तम्हारी रानी मर गई । हटो, मेरा रास्ता छोड दो । (मन्त्री ग्राता है।)

: नही, रानी क्यो मरेगी । रानी का राजा ही मरेगा । राजा मन्त्री : यह मैं क्या सून रहा ह महाराज !

: मन्त्री विजयसेन, तुम आ गए । अच्छा हआ । सूनो, मेरा राजा अस्य समय व्या गया।

सन्त्री

: क्या कह रहे है महाराज ! : मोह और भावनता से मुक्ते यत देखो । इसका अर्थ जान मुक्ते राजा मालम हो गया है। वह देखो, मेरे प्राणों से प्यारी मेरी रानी मेरी जान लेने के लिए खड़ी है। मैं अपने जीवन के एक रहस्य को वताकर उसी क्षण पत्थर हो जाऊगा।

मर्खी : नहीं, यह असम्भव है महाराज।

राजा : रानी के लिए सम्भव असम्भव कुछ नहीं है।

मन्त्री : राजा केवल रानी के लिए नहीं है।

राजा : नियति की यही इच्छा है। दरना मै स्त्री के मोह मे इतना अन्धा न हुआ होता ।

मसलरा : घवडाइए नहीं, यह नाटक है। राजा-रानी का नाटक ।

. राजमहल का फाटक ।

राजा : आज अभी, इसी रात के तीसरे पहर यहां एक घटना घटी है। और मुम्मपर श्राप सीयन्ध है कि मैं यदि उस बात की किसी से कह द तो उसी क्षण मरकर पत्यर हो जाऊगा।

मन्त्री : महारानी, ऐसा हठ मत करो । महाराज का जीवन उस यात से कही ज्यादा मूल्यवान है। (रानी जैसे कोप-भवन में बैठ गई है।)

राजा : सब वेकार है। मौत के अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नही । जाजो, राजद्वार पर घोषणा कर दो कि राजा अंगच्वज, अपनी रानी के हठ से प्राण त्यागने जा रहे है। जाजो, मोह में मत पढ़ों।

(राजा, रानी श्रौर मन्त्री जाते है। सारे पंछी गाना शुरू करते हैं।)

भूस गई है 'नारि आने कै आने की नहा । काने मोटा सूत कातन को चाहे कीता ॥ सहंगा पाछे जर चून्ह में पानी नावा । बेटी को है ध्याह मीत नानी के यावा ॥ हेय महाबर आंख पैर मे केजरा भावें । ऐसी भोशी नारि ताहि का को समकावें ॥

## दूसरा दृश्य

(बृत्य में सारे पंछी खड़े हैं। मसखरा भाता है।) मसखरा : अरी ओ मैना।

सखरा: अरी आंभना। धर्म के मारे कहा उड गई? आ, देख ले अपनी जाति की महिसा। रानी अपने हठ के आगे जान से रही राजर की।

त्रिया चरित्र जाने नहीं कोय ससम मारि के सत्ती होय ॥

(सब पंछी गाते हैं।)

४४ / सगुन पंछी

भूल गई है नारि आन के बाने कीव्हा। कार्तमोटा मूत कातन को चाहै भीना॥ देय महाबर आंख पैर में कजरा लावे। ऐसी भोसी नारि ताहिका को समुफार्व॥

तोता : अरी, ओ री मैना

लाज के मारे कहां छिप गई? (भैना द्यागे आती है।)

मैना : दस बस बस !

बहुत हुई बक्तवास तुम्हारी । मेल दिखाकर भाग यहां से ॥ पुरुप जाति कितनी बदमाध । अब मैं कलंगी पर्दाफादा ।

(राजा रानो और मन्त्री तीनों चलते हुए दिखते हैं। सब पंछी गाते हैं—)

रानी का देखो गुमान राजा को मारन चली।

मसलरा : रानी का हठ करने राजा जाता मरने

पंचम

सव पंछी: रानी का देखो गुमान राजा को मारन चली

(पंचम और गंगा दायीं भ्रोर दिखते हैं।)

पंचम : अरी गंगा! मैं तुक्षे कब से ढूंढ रहा हूं। गंगा : मैं लाली वैठी हुंक्या?

> (गंगा भ्रापने केश सजा रही है।) : मैं कब से सेत में हल चला रहाया।

गंगा · मैं नदी में कपडे घो रही थी। पंचम मैं बेत में तेरा इंतजार कर रहा था। मंगा . मैं खाली बैटी ह क्या <sup>?</sup> पंचम हे । तू सीघे मूह क्यों नही बोलती ? संसा हा, तेरा मुह बड़ा सीधा है। ਰੰਚਸ अरे तो बया हआ ? : जो मैंने देखा मेराकले जाफट गया। संवा ला, मैं मुई-घागे से सिल द्। वंचम संगा : चुप रह, चापलूस कही का। देख मुक्ते गुस्सा मत दिला। तूनही जानती मेरा गुस्सा पंचम : तुभी नहीं जानता मेरा गुस्सा। मारूंगी ऐसा घरका ज संसा गिरेगा कलकत्ता । (सब पंछी गाते हैं।) लगिर्गं जोवनवा के धनका वलम कलकत्ता निकरि गै। मोने की थाली में जेवना परोस्यो जेवना न जेवे फलावे गलकता बलम कलकत्तानिहरियै। · अरे तो ऐसा हुआ क्या <sup>7</sup> वंचम : तुम्हारे जान को कुछ नही हुआ। र्गगा पंचम वया हआ ? गंगा : नदी किनारे मैंने देया

> पानी पीने बकरी आयी सब पानी पीकर चली गयी।

४६ / सगुन पंछी

: तो ?

वं चम

गंगा : पर इक बकरी

पंचम

पानी पी उत खड़ी रही।

पंचम : ऐसा बयों भाई, ऐसा बयों ?

गंगा : उसने देखा, नदी धार में सुंदर फल इक बहुता आया।

पंचम : जिमे देखकर बकरी का मन ललचाया।

गंगा : बह मन में बोली---

: बह मन म बाला— • हाय खाने को बह फल किमी तरह मिल जाता तो जी रह

जाता, मन भर जाता ।

गंगा : बम, बह जी ललचाये

नदी किनारे खड़ी रही

पंचम : और उधर पहुंचकर अपने घर देला।

नरे इक बकरी गायब उसकी यह हिम्मत

यहं प्रस्मत ।

गंगा . चला तेज कदमों ने बकरा। पंचम : सरी किसारे उसकी गुरुरा।

: नदी किनारे उसको पकरा । ओ री बकरी अकल की सकरी

आरावकराअकलकासकर यहासडीवयों?

गंगा : बकरी बोली —

पंचम : हे प्राण प्यारे

जगत से न्यारे मेरे बकरे मैं तेरे मंगू घर चलूं तभी

जब तुम मेरे को वह फल लादो ।

र्गमा : टीक कहा।

वह था उसका प्रेम

पंचम : प्रेम नहीं कद्दु। गंगा : चुप रह बुद्ध । पंचम : लो चप हो गया।

गंगा ' : बकरा बोला---

पंचन : फल लेने मैं जम में जाऊं

नदी धार में डूब मरा तो ? गंगा : यह कहकर निदंशी हृदयहीन बकरा, अकरी को मा

लगा। हाय। हाथ। (गंगा रोने का अभिनय करने लगती है। पंचम अप

साके को उक्षार उसके बांसू पोछने लगता है। कप में से बांसू गारता है।)

: (सहसा) मत छुओ मुभी। पुरुष जात इतनी निर्देगी है गंगा जानवर है। मक्कार है। धुड़ी है। धिक्कार है।

: अरे रे रे, तू मेरी सरकार है। पंधम : मैं अब तेरे पास नहीं रहंगी।

गंगा पंचम : क्या कहा ।

मंगर : मैं अब तुमसे शादी नही करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी पंचम : इतना गुमान ।

गंगा : कहां है सुभमे ईमान ? पंचम : अस्टारा । : मैंने चुनरी साने को कहा था, कहा है मेरी चुनरी ? यंतर

: पुनरी जब भादी होगी तो मिलेगी। पंचम : मैंने मुंदरी गढ़ाने को कहा था, कहा है मेरी मुंदरी गंगा

मुदरी माने अगूठी । नहीं समभे, अंग्रेजी में समभाऊं ? पंचम : अरे फसल काटने दे, मदरी गढ़ा द्या ।

४६ / सगुन पंछी



हम मगुन पछा (प्रिटिल पियेटर युग, दिल्लो)



ममसरा (अभिनव, कानपुर)



पचम (अभिनव, कानपुर)

यना और पचम (जानकी देवी महाविधालय, दिल्ली)



पत्रम और एगा (विदिल थियेटर पृप, दिल्ली)



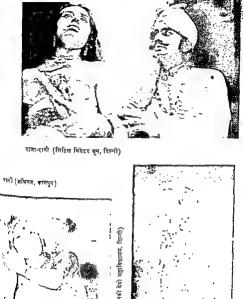







बृद्ध और राजा (लिटिल धुप, दिल्ली)

राजा और वृद्ध (जानकी देवी महाविद्यालय, दिल्ली) संग : लालगंज के मेले मेले जाने को कहा था। अरे बैलगाड़ी ट्ट गई तो मैं क्या करूं ? ਧੰਚਸ਼

गंगा : अपना सिर फोडो ।

पंचय : ला पत्थर, मैं अपना सिर फोड लेता हु। तुर्फे मेरी मजबूरी का पता नहीं, मेरी गरीबी का पता नहीं। बाढ आई फमल बहा ले गई। सखा पड़ा, सब सत्यानाश हो गया। अकाल आवा \*\*\*

पंता : तो मैं वया कहं? बाढ आएगी। सन्ता पडेगा। अकाल आएगा । पर हमारी जिन्दगी तो लौट कर नही आएगी ।

पंच स : तो ला पत्थर, मैं अपना सिर फोड ल।

गंगा ः मैं कहा मे लाऊं ?

पंचम : अच्छा, मैं लाता हं ।

(पंचम जाता है। राजा को पकडकर लाता है।) पंचय

: ले. इतना बडा पत्थर ले आया ।

गंगा ं अरे, ई तो पूरा पहाड है। पंचम : त मुके समभती क्या है ?

गंता

पहाड तो हनुमान जी को उठाते मुना था। पंचम

: हन्मान जी मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा थे। (मसलरा बीच में ग्रा टपकता है।)

मसलका : हनुमान जी मेरे दादा के लकडदादा के सकडदादा के पकडदादा थे। गंगा

: हे, तूकहां से बीच मे टपक पडा ? पंस छ

: दाल-भात मे मसरचन्द। गंगा ः चेहरा देखो जैमे लंगर।

पंचम ः तआम न केलान अंग्रः।

```
मसलरा
            अरे सिर क्यो टूटे-फुटे। मैं कर दुंपंचायत ।
पंचम
            जो विना बुलाए चला आए, वह पंच नही परपंच ।
गंगा
            हम दोनों चाहे भगडें चाहे कटि मरें, तू कौन होता
            हमारे बीच आने वाला ।
            भागना है कि नहीं।
पंचम
                (दीड़ा लेता है। यसवरा भागता है। दोनों दौड़ा
                普1)
वंसम
          ' हां, सो मैं क्या कह रहा था ? नहीं, नहीं, मुक्ते गुस्से वे
            कहना होगा। इस दोनों आपस में लड़ रहे थे। हां, मूर्भ
            याद आया (गुस्से में) तू मुक्ते समकती क्या है ?
           इस पत्थर ने अपना सिर फोडने जा रहे थे न
អំអា
            गत्थर नही, पहाड से सिर टकराने जा रहा हूं।
पंचम
                (गंगा पास प्राकर देखती है।)
            अरे, यह पहाड नही आदभी है।
गंगा
            आदमी की घरल का पहाड है।
पंचम
संसा
            मही, नहीं, यह पत्थर नहीं है।
            पत्थर होने जा रहा है।
पंचम
           मुठे कही के ।
गंगा
            राम क्सम, यह पत्थर होने जा ग्हा है।
पंचम
```

नयो ? गंगा

पंचम

गंगा ५० / समृत पछी

: स्त्री के मोह में। भूठ, विलक्ष्म भूठ।

पंचम र्चगा

(राजा सिर हिलाता है।)

पूछ लो। क्यों राजा, मैं भूठ बोल रहा हू ?

मैं पूछती ह। क्यों राजा, य गही है ? अपनी स्त्री के

कारण तुम पत्थर होने जा रहे हो ? (राजा स्वीकृति में सिर हिलाता है।)

गंगा : देखो, राजा अपनी रानी को कितना प्यार करता है।

पंचम . (अलग से) पुरुष तो प्यार करना ही है। तभी नी मारा जाता है।

जाताहः। गंगा . अपनीस्त्री

. अपनी स्त्री की बात रखने के लिए प्राण देने जा रहा .है।

पंचम : तभी तो पुरुष कहता है—प्राणप्रिये । तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है ।

गंगा यही बात तुम मुक्तमे कहो।

पंचम : कहने में क्या है। तीन बार कह देता हू।

(तीन बार कह देता है।) तो यही करके दिखाओ।

पंचम : क्या?

गंगा

र्गगा

गंगा

ः मेरे लिए पत्थर हो जाओ <sup>।</sup>

पंचम : क्याकहा?

: मेरे लिए पत्थर हो जाओ <sup>।</sup>

पचम : अरे, पागल तो नहीं हो गई! मैं कोई राजा अगध्वज है।

र्गगा : भेरे लिए पत्थर हो जाओ !

(पंचन भागता है। गंगा पीछा करती है और अपनी

' बात दुहराती है।) पंचम : अरे भागती है कि तर्

: अरे, भागती है कि नहीं। मारूंगा ऐसा डण्डा कि तैरा माया हो जाएंगा ठण्डा। मैं इतना बेयकूक नहीं कि एक औरत के कारन अपनी जान गया दूं! (गंगा बुरो तरह नाराज श्रौर जिही बच्चे की तरह रोती हुई जमीन पर अपने पैर घिसने लगती है। ग्रीर वही बात दुहराती रहती है। पंचम चीलता है भौर उसे मारने-पोटने का श्रभिनय करता है। गंगा

का रोना और पंचम का गुस्से से चीलना बढ़ जाता

५२ / समुन पंछी

है।)

## दूसरा श्रंक

## पहला दुश्य

(सारे पंछी लड़े हैं। मैना एक घोर चुपवाप बैठी है। तोता बड़े गुपान से लड़ा है। मसलरा घपनी दाड़ी को घपने डण्डे से तपेटता हुग्ना घाता है। उसे बेलकर तोता हंस पड़ता है। मसलरा भी हसने की

मकल करता है।)

तोता : ऐअ, सूक्यो हंमला है? मसखरा : अरे, इसको हंसना कहते है?

(ग्रजब हंसी दिखाता है।) तोता : यह हंसना नही रोना है।

भरता वही तो मुक्ते बहुना है। तोता समक्तता है कि उसकी जीत

हों गई। पर यह जानेगा कैसे कि हर जीत में एक हार होती है। हर हार में एक जीत होती है। (सहसा) अरे!

मैना क्यो वहा रूठ के बैठी है ?

(सारे पंछी गाते हैं। मसखरा ताल दे रहा है।) मैना एठ गई ऐसी कि बोला न जाय,

मैना रूठ गई !

हा, मैना एठ गई ऐसी कि बोला न जाय.

मैना रूठ गई।

नीलकण्ठ · नारि अकेली देखि के सुअना किया विचार। अव किस विधि इससे बच् ये है जुलमी नार । (सब गाते हैं।) • मैंना एट वर्ट सरा हो, मैना एठ गई ऐसी कि बोला न जाय। ग्रीला स्टब्स्ट सर्दे। . बयोकि तोते ने दास्ना दिलाकर यह सावित किया-न्या? मसंखरा तीन लोक तिहकाल मे, महामनीहर नार। सब दल की दाता यही. देखों सोच विचार ।। • च्यारहो नीलकरठ तीन लोक तिहंकाल में, महामनोहर नार। मब सुल की दाता बड़ी, देखी सीच विचार ॥ . मैना हठ गई। संख मैना रूठ गई ऐसी कि वौलान जाय मैनास्ट गई। मोता • मैंने तभी कहा हे री मुक्ते मत छेड पर जिही तिरिया जात अपनी कथा देख रूठ गई। (हंसता है। मैना गुस्से में उठती है।) खामोदा ! अहंकारी निर्देशी पूरप जात मैना कुछ है करनी कुछ है कहना। अपने मंह मिया मिटठ वनना ॥ करने चले तिरिया उपहास । मैं करती अब पर्दाफाश ॥

५४ / सगुन पंछी

· (मैना के पीछे-पीछे तोता जाता है।)

नीलकण्ड : लडते हैं, ऋगडते है ।

पर एक के बिना दूसरे तरसते है।

नसलरा : यह माया भेरी समक्ष मे नही जाती

जितना दादी काटता हू यह और बढ जाती।

मीलकण्ठ: अब यहां से तशरीफ का टोकरा ले जाइए।

मैनाकी दास्ताद्युरू है। कही और जाकर नमक-मिरिच लगाइए ॥

> (नीलकण्ड मसलरे की दाढ़ी पकड़ ले जाता है। सिर पर लोटा, हाथ में कोई गठरी लिये गया स्नाती है।

राजा का मन्त्री पीछा करता है)

मन्त्री : अरे सुनती हो । अरे तेरा ही नाम गया है। अरे गंगा, ओ री गंगा । अरे बहरी है क्या े सुनती ही नहीं। अरे सुनती है रे ! हे रे मुनती है। अरे, इसके कान पर तो जू तक नहीं रोगती।

(गंगा के कान के पास जुआं रंगा। सामान रखकर सिर खजलाती है। जुएं को पकड़ती है।)

गंगा : अब बील । बया कर्ह तेरा ? अचार बनार्ज या क्ट्-पीस-कर मैदा बना डालू । कैसे देल रहा है ! हाथ जोडकर माफी माग रहा है । क्या नाम है तेरा ? जंगनी । बाह रे वंटा जगनी प्रसाद । तो भेरे सिर को बंगल समभ रखा है । बदमाब कही का । अच्छा, अच्छा, बावा मारूंगी नहीं । चल, जंगल मे छोड आती ह ।

(बढ़कर मन्त्री के सिर में डाल देती है।)

मन्त्री : गंबार, वेवकूफ यह क्या किया ?

(उसके सिर में खजली मचती है। गंगा हंसती है। फिर मन्त्री के सिर में से जुए को निकालकर दर्शकों की सोर फेंक देती है।)

सस्त्री

: अरे कुछ सुना तुमने ? . अरे कुछ कहा तुमने ? शंशा

· तभको राजा ने बसाया। मन्त्री राजा अव सक जिन्दा है ? संगा

: हा, विलकुल । पर वयों <sup>?</sup> सन्त्री : राजा मरकर पत्थर नहीं हआ। <sup>२</sup> संसर

: नही-नही, वह देख । सन्त्री (इसरी तरफ राजा दिखता है।)

· अरे <sup>1</sup> रानी कहा है ? गंगर

: यह बात जाकर राजा से ही पूछना। मन्ही गेगा : मैं तो तुम्हीसे पूछती, नही तो नही जाती ।

(सामान उठाकर जाने लगती है।) : अरे रे रे । बात यह हुई कि जैसे पंचम ने तुम्हे मारा । सरश्री

. मारा नहीं दलारा। संसा

: (भ्रालग से) कमाल है। मार को दुलार कहती है। (प्रकट) मस्त्री अच्छा जो भी हो। जैसे पंचम ने तुम्हे दुलारा, राजा ने रानी को मारा। रानी को बापस राजमहल भेज दिया। सुभे बुला रहे हैं।

संस : बयो ? मन्त्री : पता नहीं वयों ।

: अगर मैं न जाऊं तो ? गंगा

: बावरी, क्यो नहीं जाएगी ? राजा के बलाने पर प्रजा मन्त्री

५६ / सग्न पछी

```
जाती है।
  अहोभाग्य, राजा तुमें बुलाएं। राजा से मिलेगी. तेरी
  किस्मत चमकेगी !
: অভ্যা !
: चलो <sup>|</sup>
: चलो <sup>|</sup>
       (दोनों चलते हैं। पंछी माते हैं।)
  तार काटी तरकुल काटी
  काटी बने का खाजा।
  पहन पैर मा घंघरू
  चमकि चलु राजा !
: भाऊं माऊं भाऊं माऊं ।
  भारतं साठे भारतं साठे ॥
: राजा कै रजाई जरै
  महया के दुपट्टा।
  पुस मार पुस मार
  मसरी के वच्चा ॥
       (गंगा को संग लिये मन्त्री राजा के पास पहुंच जाता
       है।)
: देश लीजिए, गंगा आपके सामने खडी है।
: इसे कुछ कम दिखाई पडता है ?
: चूप रह।
: तु चुप रह।
        (मन्त्री भागता है।)
: गंगा, तू आ गई ?
```

गंगा

मन्त्री गंगा

ममखरा

सर

मन्त्री

गंगा

मन्त्री

गंगा

राजा

गंगा : (ग्रलग से) पनका, इसे बुछ कम दिखाई पडता है '

राजा . राजा के पास आई है तो कुछ ले आई है ? गमा : सबके की दो रोटी है।

एक लोटा पानी है।

राजा . किसके लिए से जा रही थी ? गगा उसी दाढीजार के पत के लिए ।

गगा उसादाढाजारक पूत काला राजा : तेरी उससे शादी हो गई है ?

गंगा : मेरी बादी उस घनचक्कर के साथ? अंग्रिज न दीदा

माने मलीदा!

राजा . अरे उमे गाली देती है ?

गंगा : उसे न दूती किसे दू। उसी मे तो गेरा…। (लजा जाती है।)

् (लजाजाताहा) राजा : पर यह तो तुक्ते मारता है।

गंता : में भी तो उमे भारती हा।

राजा . कभी भाग भी है <sup>?</sup>

गंगा · हकती है। (राजा चुप हो जाता है।

(राजा चुप हो जाता है। गंगा अपनी पोटली लील-कर एक रोटी देती है।)

र्मना . एक रोटी उसके लिए। राजा मैं यह रोटी नहीं या गाना।

राजा में यह रोटो नहीं या गाना। (भंगा रोटो बापम सेकर पोटसी में रसती है।)

मसत्तरा : बही हो बात है, जिसके पास गोटी है वह या नहीं गरना । जिसके पास भूग है, गोटी नहीं है । क्लिके सूह, सो दायी नहीं । दिसीचें पास दारी है, तो उसके पास सूह नहीं ।

५८ / समुन पछी

राजा : पंचम बहुत गरीव है <sup>?</sup>

गंगा : गरीव नहीं है। मेरे लिए खाने-पहनने को नहीं है। राजा : मैं तेरे लिए खाने-पहनने का उन्तजाम करता हा

गंगा : मैं औरो को कमाई नहीं खाती।

स्वारिका क्लाह कहा अहिता । (स्वाक्त) यह कैसी आइवर्यजनक है और आकर्षक भी । ये दोनो तत्त्व मुक्ते भाते हैं। मैं इस तरह नष्ट नहीं करना चाहुना । जिस पछी के एक सुन्दर है और कष्टस्तर मधुर है जमें पिजरे में बन्द करके एक गर्व का अनुभव होता है। विहंग का सौन्दर्य सारे जनल का है। पर स्त्री स्वभाव से यन्धनों को स्वीकार करती है। (प्रकट) ऐ लडकी ।

गंगा : मेरा नाम गंगा है।

राजा : जा अपने पंचम को भेज दे। राजमहल में कोई नौकरी दे दगा।

गगा : (धनन

राजा

: (असन्न) सच ! उसे नौहरी मिल जाएमी । वह परदेस में भन कमाएमा । मेरे लिए पियरी ले आएमा । मुदरी गडाएगा ।

(गंगा जुङ्गी से नाचती हुई भागती है। सामने पंचम

को देख घडडा जाती है।)

पंचम : कहा थी अब तक ? यह कोई समय है रोटी खाने का ? ले जाव, हट जाब मेरी आलो के सामने मे !

गंगा : हे सबरदार । आगे जो जवान चलाई।

पंचम : नया ?

गंगा : जाकर उसे आंख दिलाओ जो तुमसे व्याही हो। मैं चली। राम राम।

(जाने क्षमती है। पंचम दौड़कर उसका हाय पकड़

दूसरा ग्रंक / ५६

```
लेता है ।)
```

: एक बार नहीं, न जाने कितनी वार हमारी शादी हुई। पंचम

गगा · भादी हुई। और टूटी <sup>|</sup>

: फिर हई। पचय

गंदा : फिर टटी। रोज मिलते है। पंचय

: रोज बिछुडते हैं। गगा : इसका कोई अन्त है रे ? पचय

: आज भूषा नहीं लगी<sup>?</sup> संगा

पंचम : गुस्सालगाहै। संगा

: अरे राजा से मिलकर आई हूं। उसने खुद बुलाया। : ओह, तो यह वजह है। पंचम

. अरे तुम समभते क्या हो मुर्फे<sup>?</sup> लो, सीधे से रोटी लाली। गंगा

(पंचम रोटी लाता है। शंगा अमीन पर रेला लींचती है।)

: जब मैं अनेली होती हू तो अपने एक बल से सीधी राह चली शंगा जाती हु। मुडकर दायें-बायें भी नही देखती। पर देखती हूं कही कुछ अकेला नही है। सबका एक जोडा है।

(गंगा अपनी दुनिया में खोई हुई नीचे जमीन पर रेखा खींचकर बाघा गोटी का खेल खेलती है।)

. यह कुछ कहना चाह रही है पर बेचारी कह नहीं पा रही मलसरा है। जरा टेलीफोन लगाकर सुनू तो। (ग्रपनी बाड़ी गंगा की और बढ़ाता है) आहा ! यह कहना चाह रही है-शक्ति जब अकेली होती है तो लडकर जलाती है। जब दो

मिल जाते है तो संगुन हो जाता है।

६० / सगुन पंछी

गंगा : बाघ हो या बेर हो। इस रेखा पर पडोगे तो जल जाओगे। कितनी बार तो समफाया। या तो भीतर कोठे में रहो या सीचे बाहर निकल जाओ।

(वह एक टांग पर उछल-उछलकर बाघा गोटी खेल रही है।)

गंगा : अरे, फॅका इघर, चला गया उघर । उल्लूकही का । एक ओर मैं । दूसरी ओर तू । एक ओर अर्गन । दूसरी और वर्जन । एक आचार—दूसरा विचार ।

पचम : अरे स्याबक-बक लगारको है?

(पंचम खा-पो चुकता है। गंगा का खेल खत्म हो

जाता है।)
गंगा : मेरी दादी थी। मुह में एक भी दांत नहीं (नकल करती
है) ऐसे बोलती थी। हा। वचपन में जब बापा गोटी बेलती थी तब दादी बही सब बडबडाती थी। (सहसा) अब मैं दादी है।

पंचम : किसकी ? गंगा : तस्हारी।

र्गगा '

गंगा

' तुम्हारी । (विराम)

पंचम : यह बता राजा ने नया कहा?

गंगा : यह पूछो राजा ने क्या नहीं कहा। मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भेजवार्थ।

पंचम : निकालं डण्डा। करूं तेरा सिर ठण्डा।

: मुसण्डा । मुचण्डा । पण्डा । सरकण्डा ।

(गंगा भागती है। पंचम उसे पकड़ नहीं पाता।) : अच्छा, ले पकड़ ले। अरे मैं तो हंसी कर रही थी। देखो हार गए तो एठ गए। तोवडा अँसे मृह बनाकर बैठ गए। (सहसा) मुनो, राजा तुम्हे नौकरी देगा।

पंचम (प्रसन्त) अच्छा ! गंगा पर्मी जाने नहीं दगी ।

गंगा 'परमें जाने नहीं दूर्य पंचम : थ्या?'

गंगा ' मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रहूंगी। जहर वा लूगी। पंचम ' अब देखों तमामा। राजा में मेरी नौकरी-चाकरी खुद

पक्की कर आई और अब सुद जहर लाय रही है। आगे चन तो डण्डा मारे, पीछे चले दुलती !

गंगा : हा, हा, मैंने यह भी कही, अब यह भी कहती हूं। परदेम मही जाने दूगी। पंचम अरे भाग जगी, राजसहस में नीकरी संगी। गरीबी दर ही

भ अरे आग कती, राजसहल में नौकरी लगी। गरीबी दूर हो जाग्गी। पियरी पंगेती। युदरी यहेंगी। तुम्हें भी वहीं बुना लुखा। लुब मीज उडाएँग, रस-स्थाई न्याएँग।

गंगा . सूत्री-रूखी लाऊंगी । नहीं जाने द्वी । पंचम में जाऊंगा । क्यो राजा ने कहा ? नहीं जाऊंगा नो राजा

यथवाकर ने जाएगा।

पंगा यहीं तो नहीं पता। तब सागा नयों ? अब मना नयों कर
रही हूं ? किससे नयों लड़नी हूं। नयों किस बात पर रोनी
हुं ? तुम जिब नगते हो तो जाजों । मैं जिद करती है तो

मुक्ते मारते हो। जाओ खुती से जाओ। तुम्हे नंबर न समे। (अपनी आप का काजर उसके मान पर लगा देते है।)

(अपनी आत्म का काजर उनके गाल पर लगा देती है। सिम : राग-राग ।

र्षधम : राम-राम । (र्षचम जाता है। शंगा नि:ब्रस्ट खड़ी रह जाती है। (पंछी गाते हैं—)

मारी रेन मोर मंग जाता।
भोर भये तो विछुड्न लागा।
उसके बिछुडते फाटत हिमा।
ए सिन साजन ना मिन दिया।
सोभा मदा बढावन हारा।
आखित ते हिन करूँ न न्यारा।
ए सिन साजन ना सिन संजन।
ए सिन साजन ना सिन संजन।

## दूसरा दृश्य

(राजमहल । मन्त्री पुकारता हुमा माता है।)

मन्त्री : महारानी ! महारानी !

(राजी श्राती है।) मन्त्री : राजमहल में जो नया नौकर मेजा है राजा ने, क्षमा हो,

इसका एक रहस्य है ?

रानी े विना किसी पूर्व सूचना के तुम्हारे यहा आने का मतलब ? सम्ब्री : भला नाम है पंचम । पंचम चौकीदार। राजा ने चौकीदार

: भला नाम ह पचना । पचम चाकाबार । राजा न चाकाबार बनाकर भेजा है। जंगल में राजा करे मंगन । रंगमहल में चौकीबारी हो रानी की । उस दिन मैंने न बचाया होता तो राजा टकडे-टकडें कर देता ।

ता राजा टुकड-टुकड कर दता। रानी : मन्त्री, तम यहां किसलिए आए ?

```
मन्त्री
                       ं आपके दर्शनों के लिए।
             रानी
                      ः दर्गन हो गया । अब जा सकते हो ।
             मन्त्री
                      भैने सोचा—राजा बिना रानी को वहुत अकेला अकेला
                       लगता होगा । देखिए न, राजा ने आपको अकेले राजमहल
                       में बापस भेज दिया और लुद प्रजा के जंगल में धिकार
                      खेल रहे हैं। युक्ते भी अपने पास से हटा दिया। तो मैं
                     आपके दर्शनों के लिए आया था।
          रानी
                     बिमा राजा के रानी के वर्धनों का कोई अर्थ नहीं।
         सन्त्री
                  : कितने दिन हो गए, राजा नहीं लौटे। और चौकीदार
                    बनाकर भेजा उसी मूर्ल किसान को जो एक भोली-भाली
                   औरत को उस तरह पीट रहा था। जिसे देखकर राजा
                   का सारा ईमान ही बदल गया। कहा जा रहे थे, गंगा तट
                  पर रहत्य बताने रेम न होता तो अब तक आप जिल्हा न
                  वचती।
      रानी
               ः बकवास बन्द करो ।
     मन्त्री
               · महारानी, आप बहुत सरल-सीधी है। आप पर मुल्म हुआ
     रानी
               घटनाओं से कही बडा है हमारा जीवन।
    सन्द्री
               दर्शन की भाषा नहीं जानता। इतना ही पता है कि जीवन
              की हर घटना तन-मन पर अमिट छाप छोड जाती है।
              मनुष्य उन्हें कभी नहीं मुला पाता।
  रामी
           ' कहना वया चाहते हो ?
                (मन्त्री चुप है।)
 रानी

 अपनी बात का कोई उदाहरण दे सकते हो ?

मन्त्री
         . किसी धान्त भरे तालाव में एक पत्यर का टुकडा फ़ैंका
६४ / सगुन पंछी
```

जाय तो उसमे उतनी लहरें उठेंगी कि मानो तालाव कांपने लगा है।

रानी : पर सागर समुद्र मे ?

मन्त्री : मुभ्रे उसकी कल्पना नहीं।

रानी : समुद्र में हर क्षण तरंगें उठा करती है और तट से टकराती है । स्त्री जीवन समुद्र की तरह है । कांपेगा वही जो तालाब की तरह छिछला और तृण की तरह हत्का है । (सन्त्री हंसता है)

रानी : लगता है, स्त्री नहीं देखी । देखी भी तो पहचाना नहीं । उसे 'रहस्यमयी कहा । क्योकि वह तुम्हारे तर्क से परे हैं ।

भसकरा : बाह-बाह-बाह, बया फिलासफी फाडी है। नारों जीवन की सच्ची तस्वीर उतारी है। पर तब काहे हजारा मोती के लिए अपने राजा से लडी ? काहे उसे प्रस्यर तक बनाने के लिए उठ खडी हुई ?

भइया रे, तिरिया की माया जाने कौन । मात्री केरी जरान्त्री हंग्री से समूद में तफान आ गया।

मात्री . मेरी जरा-सी हंसी से समुद्र में तूफान आ गया।
रानी : यह किसने कहा—समुद्र में तूफान नहीं आता । तूफान
उसकी सासों में है।

मन्त्री : उसी तूफान के दर्शन करने आया हूं।

रानी : तूफान उसके भीतर रहता है।

मन्त्री : आप सत्य कहती है महारानी, स्त्री के आहत सम्मान का वह तूफान आपके अन्दर देख रहा हूं।

रानी : न्या ?

भन्त्री : आपके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूं।

रानी : श्रद्धा वाचाल नहीं होती।

मन्त्री राजा द्वारा आप पर किए गए अपमान की सबसे अधिक चोट मेरे दिल पर है। रानी राजा मेरे पति हैं। उनका कोई भी व्यवहार मेरे लिए

स्याय है। सन्त्रों : राजा से क्यों नहीं बनाया वह रहम्म की हान क्या थीं?

सन्त्री : राजा ने क्यों नहीं बताया, वह रहस्य की बात क्या थी ? राजा ने भय दिखाकर सब पर पर्दा क्यों डाल दिया ?

रानी : यह सवाल मेरा है। मन्त्री : हमारा है।

रानी : मैंने उत्तर पालिया। मन्त्री : क्या?

मन्त्री : क्या ? रानी : राजा मेरे पति ही नही, इतने बढ़े देश के प्रजापालक है।

राना : राजा सरपात हा नहीं, इतन बढ़ दश के प्रजामालक है मन्त्री : पर वह रहस्य आपका है।

रानी : होगा।

मन्त्री : राजा ने उस रहस्य को अपने दिल मे रखकर आपको अपने

सन्त्री : राजा ने उस रहस्य को अपने दिल मे रखकर आपको अपने से दूर कर दिया।

स दूर कर शिया।

रानी : चुप रहो।

मन्त्री : ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगा। उस रात वह बूबा यहां'''

इस जगह-''हा इसी जगह राजा से जो रहस्य बता रहा

इस जगह:" हा इसा जगह राजा स जा रहस्य बता रहा या, मैं वहा छिपा सब कुछ मुन रहा था। रानी : क्या? मन्त्री : आपकी सीगंध, एक शब्द भी भूठ नहीं बोलूगा (इधर-उधर देसकर) रहस्य बताने से पहले बूड़े ने राजा से प्रधार सकर) रहस्य बताने से पहले बूड़े ने राजा से पाय की क्यार राजा सु इस बात को किसीसे करेंगा सो उसी क्षण पत्थर हो आएगा। तब उसने बताना—

आज रात राजा अंगध्यज को एक प्रेतातमा मार दालेगा।

६६ / सगुन पंछी

(रानी घबड़ा जाती है।)

मन्त्री: राजाने कारण पूछा। तब उसने बताया, उस प्रेतात्मा और राजा का पूर्वजन्म का वैर है। आज अपनी मौत का बदसा लेने आ रहा है।

(रानी भयभीत हो जाती है 1)

मन्त्री : राजा अंगध्वज पूर्वजन्म के मणिसेन नामक साहूकार थे।

रानी : केसर।

राती

सन्त्री

मन्त्री : हां, घर्मपत्नी केसर।

: राजा के मुंह ने तब यही नाम निकला था-- 'केसर'।

(सन्नादा) मन्त्री : एक बार प्रणियेन

: एक बार मणिसेन सौदागर अपने व्यापार के सिलसिले में कही दूर देश गया था और उसकी स्त्री केसर अकेली थी। उसकी सेवा में रतनजोति नाम का'''।

रानी : छि: छि: छि: ! बस करो । ये बेसिर-पैर की कहानिया तुम लोगों ने गढ़ी हैं।

: रानी, सुनो ! सुनो !

रानी : कही कोई प्रेतात्मा नहीं । यह अपने मन का भय संस्कार है । मन्त्री : प्रेतात्मा ने सोचा—राजा को मारकर रानी से बदला नहीं

होगा ।

रानी : तेरी कपट चाल यहां नही चल सकती।

भग्नी : उसने तब बदला किने का यह भयंकर उपाय सोना—राजा को, रानी के पूर्वजन्म का रहस्य बताकर आजन्म राजा से रानी को चृणा दिलाई जाय।

रानी : यह फूठ है। तेरी कपट चाल है।

```
मन्त्री
          ं मैंने कानों में सूना है। आसो में देया है।
रानी
            जो जैसा होता है, यही सुनता है, यही देखता है।
मन्त्री
          : मैं सत्य कहना हूं।
रानी
            मेरा मत्य तुम कहीचे ? जिसे जीवन का पता नहीं, वहीं
            शन्य भरने के लिए प्रेत की कल्पना करता है।
            आप देखती नहीं । नब में आपके प्रति राजा के व्यवहार
सन्त्री
            मे एक युनियादी फर्फ आया है। आपके बिना पहले एक
            क्षण भी नहीं रह नकते थे। अब इतने दिनों से आपकी
            यहा अकेली छोडकर । ।
रानी
            मत्री का प्रयोजन प्रूप को बाध रखना नहीं है।
            पर यह राज-परिवार है। राजा को अपने घर-परिवार में
Man J.
            रहना चाहिए।
          · जिस सात्रा में हम पारिवारिक हो जाते हैं, उसी मात्रा में
रानी
            हम जगत व्यवहार के लिए अयोग्य वन जाते हैं। राजा
            का घर-परिवार पूरा देश है।
मन्त्री
```

: अपने को शब्दजाल में छिपाकर अपने साथ छल कर रही हैं। राजी : कोई है । (सन्नादा) : सारे दास-दासियों को आज छड़ी दे दी गई है। मैं खड़ा हूं संस्त्री भापकी सेवा मे । आज्ञा दीजिए ।

· यहा से चले जाओ।

काली

मन्त्री

• ओह ! तो तेरी यह योजना है।

: आपको कुछ देने आया ह । : कुछ है भी वेरे पास ।

रासी

सस्यी

रानी ६८ / दूसरा अंक

• यह आज्ञा नहीं, यह तो गुस्सा है।

मन्त्री : आप इस राजभवन को त्यागकर मेरे साथ चलिए । मैं आपके लिए एक नया राज्य बनाऊंगा ।

मसलरा : बाह-बाह ! मन्त्री मजेदार है। रंगा हुआ सियार है। बार्से है कि रसमुल्ला। देखो मचाओ मत हल्ला।

रानी : विश्वासघाती ! मैं अकेली नही हू। (कमर से कटार निकाल लेती है।)

: कायर !

रानी

(मन्त्री हंस रहा है।)

रानी : तूमेरा कुछ नहीं कर सकता। मन्त्री : ये सुंदर कोमल हाथ इसलिए नहीं बने है।

रामी : जो कोमल है वही अजेय है।

(भन्त्री बढ़कर रानी का हाय पकड़ सेता है। संघर्ष होता है। पंचम बीड़ा झाता है। मन्त्री को दबीच लेता है। पर इस बीच रानी को कटार सम चुकी है। यह गिरती है। मन्त्री कटार छोडकर भागता है। पंछी गाते हैं—)

तिरिया जगत महान है राला धर्म बचाय। धील धर्म के कारने

. जीवन दिया गंवाय ॥ मैना : सांच कहूं मै सूपना मति तु भठी जान ।

, पुरुष नारि के बीच में साक्षी श्री भगवान ॥

सब : साच कहू में सूमना मित तू भूठी जान । पूरुप नारि के बीच में साक्षी श्री भगवान ॥

दुसरा अंक / ६६

# तीसरा अंक

### पहला बृश्य

(रानी बेजान पड़ी है। पास राजा खड़ा है। पंचम

दूर खड़ा है। पंछी गाते हैं---) चल चकई वा सर विषय जहं नहि रैन बिछोह रहत एकरस दिवस ही सुहद हंस संदोह। सहद हंस संदोह कोह अरु द्रोह न जाके भीगत सुख अंबोह मोह दुख होय न ताके। बरनै कवि वैताल भाग्य बिन जाइ न सकई पिय मिलाप नित रहै ताहि सर चल तू चकई। चल चकई वा सर विषय जह नहि रैन बिछोह। रहत एकरस दिवस ही सुहद हंस संदोह।। : इस दल को हम छोटा नही समर्भेंगे। : मस्तक उठाकर इसे स्वीकार करेंगे । : विस्वासचात की आग से हम भस्म नहीं होंगे। : आंसूओं मे ड्रब जाय तो दूख का अपमान होगा। : जो कुछ हमने रचा है दुख की सहायता से रचा है। : जिसे हमने दुख से नहीं पाया वह हमारा नहीं है। (सब दृश्य बन जाते हैं।) : यह कैसे हजा ? क्यों हजा ?

नीलकंट

तीसरा

षीया पांचवां

राजा : यह ७० / सगुन पंछी

पहला इसरा मंसखरा ः में बताऊं क्या हुआ ? एक जंगल में चार सियार थे। एक ने कहा---क्या हुआ ? सब बोल पडे---हक्का हुआ, हक्का हआ । राजा : जो मैंने सुना, जो देख रहा हं \*\*\* । मीसकंठ : सब सच है। राजा : मैं अपनी रानी बिना नही रह सकता। यसखरा : पाह-बाह, क्या उल्टी माया है। जब रानी जिन्दा थी तो पास नहीं फटकते थे, अब देखों कैसा पियार उमडा पड रहा है। (पंछी गाते हैं--) हाय दई अति निर्देशी कैसी विछरत कीन। रामी बिनु तलफत गर्ह जैसे जल विन मीन !। ः मैं अकेले जिन्दा नही रह सकता। राजा : अरे, अकेले काहे रहोगे । दूसरी वियाह लाना । सुम्हे रानियों मसखरा की कौन-सी कमी पड़ी है ? दो-दो रुपये में तो मिलती हैं। (रानी के सिर को अपने अंक में रखकर मानी निःशब्द विलाप करने लगा है। पंछी फिर वही गान दूहराते हें-हाय दई…।)

ः हे नीलकंठ भगवान ! कोई उपाय करो।

पंचम

मीलकंठ : उपाय है। पंचम : है?

नीतकंठ : राजा अपनी आयु का आधा हिस्सा रानी को दे दे। फिर यह जी आएगी।

तीसरा ग्रंक / ७१

राजा : (उत्साह से उठकर) तैयार हं।

नीलफंठ : तो तो यह जलपात्र। थोड़ा-साजल अपनी अंजुरी में

(राजा जल लेता है।)

नोलकंठ : कहो कि में अपनी आयु का, अपने जीवन का आया भाग अपनी रानी को देता है। यह मेरे जीवन का आया भाग

लेकर जी जाय।

(राजा यही बुहराता है ।)

सीलकंड राजा, ध्यान से भुनो । इस जलपाय को सदा छिपाकर अपने पास रखना । कभी जरूरत पहने पर इसी जन से

अपनी दी हुई उन्न वापस ले सकाये। चलो, जल छिड़क दो। सामधान! अगर अपने इस दान को कभी भी अपने

मृह से कह दीने की इसका फल नव्ट ही जाएगा।

राजा : ऐसा नहीं होगा। मीलकंड : एवमस्त !

(राजा रानी पर शंजुरी का जल छिड़कता है, रानी जीवित हो उठती है ! पंछी गाते हैं----)

सोमा सदा बढ़ावन हारा आसिन ते छिन करूं न न्यारा। आठ पहर मेरा मन रंजन ए स्थित साजन मा सवि खंजन।

रानी : महाराज, आप कब आए ?

राजा : तुम सो रही थी, मैं चुपके से आ गया। (सब इंसते हैं।)

: मैं यही सो गई थी ?

७२ / समृत पंछी

रानो

राजा : तो क्याहआ ? रानी

: आप सब मुक्ते इस तरह नयों देख रहे है ?

• आओ भीतर बलो । राजा रानी

: मैं यहां गई थी ?

: यही नहीं ! राजा

रानी : मैं कहा थी ? कहा से आई हु? मैं कीन हू?

राजा : अपने-आपको जानना दुसदायी है।

रानी : नहीं ! नीसकंठ

मसलहा

: जब अपने-आप का बोध होता है, तब फिर किसी बात का भय नहीं रहता । यह जानना, टुकड़ो को जोडना, संप्रह करना नही, आलोकित हो जाना है। जैसे सुबह हो जाती है। हे प्रकारा ! सबमें तुम्हारा आविर्भाव सम्पूर्ण हो । अपने साथ मुक्तको संयुक्त करो । तभी मेरा अपने-आप से

मिलन होगा।

: यह देखी, यह वेमतलब आइ जाते हैं फिलासफी भाडने। अरे यहां कोई समभने नही आया, देखने आया सो देखो

मके!

राजा : मुभी बताना होगा ?

मीलकंठ : सब भीगना होगा। राजा : भोगना होगा ?

नीलकंठ : देखना होगा ।

राजा : देखना होगा ? नीतकंठ

: जो जितने गहरे छिपा है, जो जितने नीचे दया है, उसे बाहर लाना होगा । कहीं कुछ रहस्य नही है । जो रहस्य है, वही प्रेत है। जो रहस्य है, वही अन्यकार है। मौत है।

```
ः मुक्ते वहना होगा ?
राजा
नीलकंठ : तुम कीन हो ?
        ः मैं राजा हं।
राजा
नीलकंठ : तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें कुछ नही कहने देता। कुछ
           प्रकट नहीं होने देता ।
                (सारे वृद्य में जैसे भूजाल ग्रा गया हो। सब धूमने
               लगते हैं 1)
         : सनो !
राजा
                (सारा दृश्य भ्रवानक स्थिर हो जाता है।)
         : मन्त्री विजयसेन ने तुम्हारी हत्या कर दी थी।
राजा
         : फिर जी मैसे गई?
रानी
राजा
         : जीने का रहस्य मैं नही जानता।
नीलकंठ : जीवन को रहस्यमय क्यों बनाते हो ?
         : फिर मैं जीवित कैसे हुई ?
रानी
         : मरा हुआ देला । अभी जीवित देख रहा हूं।
राजा
नीलकंठ : सच नयों नहीं बोलते ? आंखों से देखते नयों नहीं ? दूसरों
           के कहने से ही क्यों चलते हो ?
         : मुभसे कछ छिपा रहे हो।
रानी
मीलकंठ : हम सब एक-दूसरे से छिपाते हैं।
राजा
         : हम सब एक-दूसरे से छिपाते हैं।
```

: मैं जानना चाहती हं-- नयों ?

ः तुम सदा मुक्तसे कुछ छिपाते हो ।

: नही ! राजा : मुक्तसे कपट रखते हो। रानी

: रानी !

राभी

राजा

रानी

७४ / संगुत पंछी

```
नीलकंठ
         : छिपाने में ही शक पैदा होता है।
रानी
         : मन्त्री विजयसेन ने सच कहा था।
         : मत लो उस विश्वासघाती का नाम ।
राजा
रानी
         : मन्त्री कहां है ?
पंचम
         : जेललाने में बन्द है।
रानी
         : उससे मिलना चाहसी हं।
पंचन
         : हत्यारा है।
रानी
         : इसका सबूत ? लोग मुक्ते देखने क्यों नही देते ? मुक्ते
           रहस्य-भरी कथाओं में क्यों वाधकर रखना चाहते हैं ? मैं
           इस सोडकर रहंगी। भन्त्री सच कह रहा था।
राजा
         : वया ?
रामी
         : तुम्हें उससे भय है। यह तुम्हारा रहस्य जानता है। उस पर
           भुठा आरोप लगाकर उसे खत्म कर देना चाहते हो । मुभ
           इस राजमहल की चहारदीवारी में कैंद कर ताजिन्दगी सजा
           देना चाहते हो । तुम्हे मुक्तपर नही, अपनी प्रतातमा पर
           विश्वास है।
मीलकंठ
         : जो भीतर दवा भय है वही है प्रेतारमा !
रानी
          : मन्त्री से मिलना चाहती हैं।
राजा
          : फिर वही जिद।
रानी
          : हा वही । पर फिर वही नहीं !
राजा
          : सोचलो !
रांनी
          : देखंगी !
राजा
          : देखो !
                (ताली बजाता है।)
पंचम
          : जी महाराज !
```

: रानी को मन्त्री से मिलाओं। राजा पंचम

. जेल का दरवाजा सोल द ?

राजा : स्रोत हो ।

(राजा चला जाता है। पंचम दरवाजा खोलता है?

मन्त्री निकलता है।)

रानी . तुम सब लोग यहां से चले जाओ ! (पंचम चला जाता है। सारे पंछी दृश्यवत् हो जाते ŘΩ

मन्त्री : महारानी ! रानी

: इतना आस्चर्य क्यों ? तुमने सच कहा था । हमारे पास समय नहीं है।

: आजा दीजिए । मण्डी

. मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहती, जहा परस्पर विश्वास न रानी

हो। मैं उस पूरुप के साथ नहीं रह सकती जो रहस्य, छन, कपट की श्रंधेरी गुका में बन्दी है। आत्मबिस्मृत है। जिसके संग रहकर कुछ करने को न हो, वहा में एक क्षण नही रह सकती ।

(दृश्य में एक किनारे भूपचाप राजा प्रकट होता है। वह सब सून रहा है। सब देख रहा है।)

: बचन दो, मेरे साथ छल नहीं करोगे। रानी : छल नही करूंगा। धारधी

रानी : रहस्य का कोई पर्दा नही रखोगे।

: वचन देता हं। मन्त्री

(विराम)

: नया यह सच है, में तुम्हारे हायों मारी गई थी ? रानी

७६ / सगुन पंछी

मन्त्री : हां, यह सच है।

रानी : फिर मैं जीवित कैसे हूं?

: राजा ने अपनी आधी आयु देकर तुम्हें फिर से जीवित किया।

रानी : नहीं!

मन्त्री

मन्त्री: तुम्हें अपना आघा जीवन दिया।

रानी : नफरत की आग में जिन्दा जलाने के लिए।

(राजा सामने माकर) राजा : (ब्रालग से) नया परिस्थित सब कुछ बदल देती है ? प्रेम,

त्याय, तपस्या अपने-आप में कुछ नहीं होता? सम्बन्ध केवल बाहर से टिका होता है? विश्वयमा पित्त स्वाधीन नहीं उसको बाहर से छुटकारा नहीं मिल सकता । जो पुर-चाप सब कुछ मान नेता है उसमें इतनी साकत नहीं कि बाहर को अस्थीकार करें। पर सारा सम्बन्ध क्या उसी

योहर को अस्वीकार करे। पर सारा सम्बन्ध क्या उसी बाहर पर निर्मर है? इसे देखूंगा। देखकर ही विद्वास फल्जा।

मसखरा : ईश्वर तुक्ते आख दे।

# दूसरा दृश्य

(एक और विरह में डूबी गंगा या रही है ।) गवना कराय छैला घर वैद्वठनले से अपुना चर्से हीं परदेस हो विदेसिया । रोइ रोइ काटू मैं दिनवां से रितया हो कब अइहैं हमरो परान रे विदेसिया। (इसरी मोर दुश्य में राजा मौर पंचम)

राजा : पंचम।

पंचम : हां, महाराज!

राजा .. तेरी गंगा तुक्ते कभी कोई चिट्ठी-पत्री नही देती?

पंचम अरे, औरत की जात । आंख से ओकल हुई नहीं कि भूल गई। अरे, बही बाद्या गोटी मेलती होगी।

्रिकर, वहा बाया पाटा श्रुलता हागा। (गंगा विरह में दूसरी श्रोर दूबी टूई गारही है।

वार्यी कोर गंगा गाती हुई विसती है—)

गहै न कोई परदेसी की बात
जब से गये पिया सुधि महिं लीने

होई गये पीले गात।

आधे माह आवन हरि कहि समे

सो दिन बीतो जात

कहै न कोई परदेशी की बात ।

(इस गायन के बीच बृक्य के एक-एक पंछी गंगा के
पास जाते हैं। उनके हाच से पत्र सेकर चनते हैं।
चतते-चनते, उड़ते-उड़ते राजमहल में झाते हैं। पंचम
के पास झाने नताते हैं। राजा बड़कर हिंद सेता है और चुच्याप पड़कर काढ़ देता है। फटा पत्र
पंचम के हाय में देता है। पंचम उसे सड़ेदान में फॅक

देता है। मसलरा : बाह राजा, दूसरे की चिट्ठी फाडकर क्या बजाते हो बाजा ! राजा : मंगा तक भल गई होगी।

७= / सगून वंछी

: चिट्ठी जरूर लिखती होगी, पर पता गलत लिख देती होगी । र्षंचम बही गैर-जिम्मेदार है।

राजा : किसी और के संग चली गई होगी।

: भाड मे जाय । मुक्ते औरतों की कोई कमी नहीं । पंचय

: तुमने कोई चिद्री-पत्री भेजी ? : जब यह नहीं भेजती तो मैं क्यों भेज ? पंचय

: किसी मुसाफिर से संदेशा ही भिजवा दिया होता । राजा

पंचय : जो भी उधर जाता है, संदेसा भिजवाता हं, पर लगता है

किसीमे उसकी भेंट नही होती।

: हाय बेचारा ! कैसी बेवक्फी का है नज्जारा । मसखरा

# तीसरा दश्य

(गंगा पंथम के विरह में या रही है---) कहै न कोई परदेशी की वात जब से गए पिया सुधि नहिं लीने पिंड गए पीले गात । अध माह बावन हरि कहि गए सो दिन वीते जात कहै न कोई परदेसी की बात \*\*\*। (पंछी मुसाफिर के रूप में एक-एक कर उधर से गुजरते हैं 1)

गंगा

राजा

: सुनो, सुनो । ऐ भइया मुसाफिर !

प० मुसाफिर . क्या है ? गंगा . राजा नगर में महाराजा का महल देखा है ? प० मुसाफिर देखा है। संगा राजमहल की तरफ से आए हो ?

प० मुसाफिर . आए हैं।

गंगा : किसी पंचम का नाम सुना है ? प० मुसाफिर : सुना है। पंचम राजमहल में चौकीदार है। गंगा · (प्रसन्न) पंचम को देखा है ? प० मुसाफिर : देखा है।

: पंचम कैसे है ? गंका प॰ मुसाफिर • खूब मीज उडाता है। दूध-भात खाता है।

गंगा · স্বাভাৱা <sup>1</sup> प० मुसाफिर . लुव मौज उडाता है ? दूध भात खाता है।

(कहता हुआ। चला जाता है। दूसरा मुसाफिर दिलाई पड़ता है।)

गंगा : सुनो भइया सुनो । मेरी एक विनती सुनो ।

षू० मुसाफिर : यया, गिनती गिनो । बहिन जी, मेरा हिमाब-जिनाब तो बहुत कमजोर है। माफ करो, मैं गिनती नही भिन सकता ।

र्मभा : (भलग से) यह बहरा है क्या? षु० मुसाफिर : मैं वपना नाम-पता नही बताऊंगा।

गंगा : (अंचे स्वर में) राजमहल मे आए हो ? **पू॰ मुसाफिर**: ताजमहल देखा है।

गंगा ः पंचम चौकीदार का नाम मुना है ? दू० मुसाफिर : हां, रास्ते मे एक हाथी मिला था। उसके हौदे मे हौल्दार बैठा था। थानेदार घोडे पर था।

गंगा : अच्छा, अच्छा, अपने रास्ते जाओ ।

हु मुसाफिर जब तुम इतना कह रही हो, मैं बैठ जाता हूं।

(बैठ जाता है। यंगा दूसरी तरफ वट जाती है। दूसरा मुसाफिर उठकर चला जाता है। तेज चलता हुआ मसखरा, तीसरा मुसाफिर बना माता है।)

र्गमा : ऐ भड़या, मुनो तो <sup>।</sup>

ती पुसाफिर : देखों में बहुत जल्दी में हूं। किसी ऐरे-पैरे का भड़या-

वेटा नहीं हूं । बोलो, बोलो, जल्दी बोलो, क्या बात है <sup>?</sup> मेरी दाढी मत निहारो, जल्दी के मारे वट गई

है। हांती। गैगा : पाजमहल देखा है?

ती॰ मुसाफिर : देखा नहीं तो इतनी जल्दी में क्यों हूं।

गंगा : वया देखा ?

गंगा

गंगा

ती॰ पुताफिर : श्या नही देखा। घोडे पर वढा बाघ देखा। नंगी

धीवन देली। एक टके में मवा किलो भाजी सवा फिलो सोना बिकते देखा।

: देखा अपनी आंखों मे ?

ती० मुसाफिर : देखा नही, सुना ।

र : पंचम चौकीदार का नाम मूना है <sup>?</sup>

ती • मुसाफिर : सुना नया, देश्वा भी । मिला भी ।

(मुसाफिर बहुत जल्दी में है। भागता रहता

है।) पंगा : अरेसुनो तो ! त्ती० मुसाफिर: पूछो! बहुत जल्दी मे हूं। पचम ने मेरे लिए कोई संदेसा मेजा है ? गंगा

ती० मुसाफिर सदेसा? अरे उसने बहा शादी कर ली। एक नहीं, तीन तीन ! तवला बाजे घीग घीग ।

(गंगा रोती है।) ती० मुसाफिर • एक औरत ने तो उसे मार-मारकर टाग तोड दी। बह नंगड हो गया है। ऐसे चलता है ऐसे। (गंगा उसकी

धाल देलकर हंसती है) लीडे उसकी चलते देलकर विदाते है-लगड मर्वगड़ के तीन मेहरी, एक कुटै

एक पीसै एक आग रगरी। मुक्ते जल्दी है, मैं जा रहा हूं।

गंगा अरे, सुनो को। ती० मुसाफिर यही से पूछ ली, बया है ?

गंगा उसने कुछ कहा है 7 ती • मुसाफिर . राजमहल में मंत्र मारकर उसे रात को कूकुर बना

विया जाता है। दिन के बक्त भेड़ा। मेंअ'''मेंअ''' भौंज ••• भी ••• से अ

(मुसाफिर चला जाता है। यमा खड़ी रोती रह जाती है। वंछी गाते हैं--) कहेन कोई परदेशी की बात ।

जब से गये पिया सुधि नही लीने होड़ गये पीले गात---कहे न कोई परदेसी की वात । आपे माह बावन हरि कहि गर्वे भी दिन बीते जात

# चीथा ग्रंक

## पहला दृश्य

(राजा के सामने पंचम डंडे में गठरी लटकाए खडा है।)

राजा : अपने देश जाओगे ? पंचम : हां. अब तय कर लि

पंचम : हां, अब तय कर लिया। राजा : नहीं मानोते ?

राजा : नहीं मानोगे ? पंचम : हा, चाहे जो हो जाय । गंगा के बिना अब एक छिन भी

नही रहा जाता।

राजा : गंगाभूल गई। पंचम : भूल जाय। में तो नही भूला।

राजा : गंगा ने कभी एक चिट्ठी-पत्री भी नहीं भेजी।

पंचम : असली तार तो भीतर से जुडा है।

राजा : अगर मैं तुक्के छुट्टीन दूतो ?

पंचम : भाग जाऊँगा। राजा : कैंद में डाल दंतो ?

पंचम : पंछी बनकर उह जाऊंगा।

राजा : पछी के पिजडे में डाल दूंती ? पंचम : पिजरासहित उड जाऊंगा।

राजा : अच्छा !

पंचम बहुत अच्छा। (राजा तालो बजाता है। सिपाही स्राता है।)

सिपाही जी सरकार !

राजा • इसे जेलसाने में डाल दो।

सिपाही यह तो पंचम चौ तीदार है।

राजा बडा मक्कार है ।

सिपाही होवा, जरूर होवा।

राजा . गद्दार है। सिमाही : यह तो बडा होशियार है।

समाहा - यह ता बढा हो। शयार है

राजा चुप रह!

ा भूपरहः (सिपाही पंचम को ले जाता है। पंचम उसके हाप

जोड़ता है। कुछ रुपये देना चाहता है। सिपाही उसे ले जाता है। यंछी जेल का घेरा बन जाते हैं। पंचम

बीच में बंद हो जाता है। सिपाही लाठी पोटता हुमी पहरा देने सगता है। राजा चला जाता है। पंछी

गाते हैं--) जमी बराव आसमान भीज

जमा बरव आसमान भाज जे उल्टा राज घलाइए जी !

सिपाही : तो हम का कर ?

वेरंगी रंग दिखाइए जी।
जे उत्टा राज चलाइए जी
को विन वातिन दीया जलाइए जी।

तो विन बातिन दीया जलाडए जी वैरंभी रंग दिखाइए जी।

### दूसरा बुश्य

#### (गंथा बैठो है। राजा द्याता है।)

: अरे गंगा ! तू यहां बैठी क्या कर रही है ? राजा

गंगा : मेरा पचम कहां है ?

: उसने कभी कोई चिटी-पत्री नहीं भेजी ? राजा

गंगा : कोई सदेसा भी नही ? राजा

: वह कहा है ?

: मेरा पंचम कहां है <sup>?</sup> गंगा

राजा : अब तु अकेली यहां क्या करेगी ? चल तुके राजमहल ले

चलता ह।

गंगा : मही, वहा से कोई लीटता नहीं ।

: तुक्ते सोने की पालकी पै विठाकर ले चलुगा। और जब तू राजा कहेगी में यहा तुके खुद लौटाने आ जाऊंगा।

गंगा : सच ?

राजा

: हो, सच !

मसलरा ः अब देखो तमाशा । पानी में लगावै आग यही है इसका भाग ।

गंगा : (ग्रचानक) पर भेरा पंचम कहा है ?

: अरे भूल जा पंचम को जब वह तुम्हे भूल गया। বাজা

शंगा : मुक्ते भूल गया?

राजा . कभी खोज-खबर नहीं ली। र्गगा : मैंने उसके पास इतनी चिद्रिया भेजीं। ' पता नहीं । उसे एक भी नहीं मिली । राजा

गंगा : ऐसे कैसे हो सकता है। . हआ है। राजा

संसा

मैंने अभी देखा, वह ग्रंघेरे में खड़ा है। राजा, तम ग्रंधेरे मे खडे हो। वह बंधा हुआ है। वह बंद है। जिसने उसे

बनाया वंदी, वही वंदी-गृह मे है । सूरज-किरन जब किसी एक जगह पड तो वहा आग लग जाती है। चारो तरफ

फैलने में वही घप हो जाती है। . अरे रे रे. यह तो जागकर भी सपने देखती है। समयारा

: गंगा ! क्या वक रही है ? राजा

गंगा . जो राजा या, जो अपराध के हिसाब से दंड देता था, जी अपने से दूसरे को बाटकर नहीं देखता था. जो त्याग के

> लिए राजगद्दी पर बैठता था. में उसीकी प्रजा हं। मैं उसी राजाकी प्रजाह।

(गंगा बौड़ती है। राजा बढ़कर बंधेरे में खड़ा सोचता रह जाता है।)

: यह स्था कह रही है ? मैं इसे बेवकुफ समभता था"। राजा मसंबरा

सबको बेवकुफ समभे तभी तो खद बेवकुफ बन गए !

# तीसरा दश्य

(बंदी-गृह में पंचम खड़ा है। रानी ग्राती है।) ं जो कभी अपने-आप में नहीं बंधा, उसे कौन बना सकता रानी है बंदी ? क्या है बंदी जीवन, इसे बनाने वाला कीन है,

**⊏६ /** सगून पंछी

जो इतना भी नहीं जानता, उसे कारागार में कौन डाल सकता है ? पंचम !

पंचम े राती

: महारानी !

: जिसने दूसरे को बाधकर रखना चाहा है, यह बदी-मृह उसीका निर्माण है। वह स्वय इसमें कैंद है। इसमें रानी कैंद है। राजा प्रमुख का डडा लिए बाहर पहरा दे रहा है। इस कारागार में तुक्के बदी बनाकर नही रखा जा

सिपाही : महारानी, आप राजभवन में खुद बदी है। बदी बदी को

नहीं मुक्त कर संकता। : कारागार को बंदी जानता है। यह बदी नहीं है।

रानी : कारागार व पंचम : महारानी !

पचम : महाराना! रामी : यह मुक्त है। इसे कोई बंदी नही बनासकता।

(रानी वरवाजा खोलना चाहती है।)

पंचम : राजाकोप करेंगे।

रानी : करेंगे!

पंचम : राजा अपना दिया हुआ हुक्म वापस ले लेंग । रानी : मैं किसीके हाल से लीकित बड़ी रहना जातती

: मैं किसीके दान से जीवित नही रहना चाहती । (रानी बरवाजा खोल वेती है। पंचम बाहर प्राकर रानी का चरण स्पर्धा करता है।)

## चौथा दुश्य

(गंगा गांव की दो स्त्रियों से धिरी बैठी है। सब गा रही हैं—)

पुरव से आई रेनिया पिछम से जहजवा रिया के लादि लेइमें ना । रेनिया होइगें भोर क्वतिया पिया के सादी लैंगे हो रेनिया न वेरी जहनिया न वेरी उहैं पहसवा बेरी हो

देसना देसना भरमार्वं उहै पड्सवा वैरी हो। प० स्त्री: राजा के साथ चली जा।

दू० स्त्री रानी बन जाएगी। प० स्त्री राजा सोने की पालकी पर बिठाकर ले जरएगा।

दू० स्त्री : पचम अव नही लीटेगा।

प॰ स्त्री : पुरुप बड़े वेईमान होते हैं।

: पुरुष बड़ बड़भान होता हा । - स्त्री कोई कम है। मैंने ही जिद करके पंचम को परदेस भेजा। मैं न राजा के दरवार में वई होती, न पंचम से विछ्डती। मैंने ही पीली साडी मांगी। अंगूडी गडाने को मैंने ही कहा।

प० स्त्री तेरेतो करम फूटे है।

वू ० स्त्री तेरी तो मति मारी गई।

प० स्त्री अरे रानी बनेगी।

गंगा ं . जो रानी होती है उसके एक राजा होता है। और जो

गंगा

राजा होता है उसकी एक रानी होती है।

मसखरा : बहुत सही बात कही है। और सही बात यह कि राजा को न रानी पर विश्वास, न रानी को राजा पर ।

(पृष्ठभूमि से पंचम की पुकार खाती है।)

पंचम : (पुकार) गंगा!ओ री गगा।

(गंगा उन दोनों औरतों से अपना हाय छुड़ाकर मागे

बढ़ती है।)

गंगा : पचन ! मेरा पंचन !

प० स्त्री : (पकड़ती है) यह तो सपने देखती है।

रू० स्त्री : (सींचती है) इसका दिमाग फिर गया है। (पंचम की पुकार नजदीक ग्राती है।)

(पचम का पुकार नचवाक आ प•स्त्री. अरेचल, ओक्साके पास लेचल ।

पुरका : अरचल, आकाक पास ल चलू। पुरुक्ती : चल, राजाके पास ले चल।

(पंचम द्याता है। पंछी गाते हैं--)

सैया मोर गइलं रामा पुरती बनीजिया सो लैहो अइलंना

सा नहा अइल ना रस बेंदुली टिकुलिया सो लैहो अइलै ना । टिकुली पहिनि धनि बैठी ओसरवा

सो चमचम चमके ना

मोरे सैया कै टिकृलिया हा चमके लागै ना ।

(इस बीच पंचम ने गठरी खोलकर गंगा को टिकुली श्रीर मुंह देखने का शोशा दियर है। गंगा माभे पर

टिकुली लगाकर अपने की देखने लगी है।)

गंगा : अब बीलो, अब तक कहा थे ?

पंचम : सीघे परदेश से चला आ रहा हूं।

गंगा : जब मे गए. मेरी खोज-सबर ली ? पंचम चिद्री भेजी। जो भी मुसाफिर इघर आ रहामा उसके

हाथ सदेसा भिजवाया । तुने भी तो कोई चिट्ठी नहीं दी । : हर मगलवार को चिट्ठी अपने हाथ से लिखकर अपने हाथ गंगा से डाक्यि को देती रही हं।

(मसलरा ग्राता है।) . मोहार लागो गोहार, मेरी बीबी ने मेरी दाडी नोच ली।

मसखरा बोलो अब मुक्ते कौन पहचानेगा ? अरे कुछ पानी-पाथर दिया कि पटठे से लड़ने ही लगी।

• मैं इससे नहीं बोलती। संगा

मलखरा : अरे इसकी तीनो मेहरिया किथर है ?

: बता, कहा है तेरी मेहरियां ? यंगा

(पंचम का डंडा लेकर गुस्से से पूछती है। उधर मसहारा तान संगाता है--)

: लगड मर्चगड के तीन मेहरी । मसलरा

एक कटै एक पीसै एक भाग रगरी ॥ · यह क्या तमासा है ? कौन संगड़ मचंगड ? किसकी तीन पंचम

मेहरी ? : तुहै लगड मचंगड । तेरी तीन मेहरी। संता

(मसलरा पंचम को घलाकर देखता है। मसलरा खुद लंगड़ा रहा है।)

मसखरा : अरे भड़या, तुम बडे ठीक समय पर आइ गए। ई तो सोने

की पालकी पै बैठकर राजा के यहा जा रही थी ! **ਪੰ** ਚਸ · क्यो ?

: हा. जा रही थी क्यों न जाऊ ?

गंगा

€० / सगन पंछी

पंसम : तेरी यह मजाल । गंगा

: मुभ्रे बांख दिखाता है।

: औरत की जात टके-भर की बीकात। पं चम

(मसलरा दोनों को लड़ा रहा है।)

मसंबरा : और नहीं तो बगा।

गंगा : मैंने तेरी कमाई नही खाई।

पंचय : जवान वंद करती है या नहीं।

: यही तो वात है। हां जी, यह भी कोई बात है। मसंबरा

गंगा : मैं तेरी बीबी मही जो तेरी बात मृन्।

: बिल्कुल मही बात । आल राइट । खुव कहा । और बोलो । शसकरा

गंगः : बहा आया कमाई करके !

सलवरा

(पंचम बढ़कर गगा के हाथ से डंडा छीनकर उसे

मारने लगता है। गोहार लगाता हुन्ना मसलरा भागता है। गंगा चिल्लाती है--)

गंगा : बचाओ, बचाओ ! दूहाई राजा की । गोहार लागो राजा।

(राजा श्राता है। पीछे-पीछे मसलरा है।) ' इसने उसको मारा। उसने इसको मारा। मारा उसको

इसने । उसको इसने मारा ।

(गंगा रो रही है। राजा पंचम को भारना शुरू करता है। मसलरा भयाता है। सहसा गंधा रोना बंद कर पंचम की लाठी से राजा को पीटना शुरू करती है। भीलकंठ दौड़कर राजा को बचा लेता है।)

गंगा . : इस पुकारा या न्याय करने के लिए। मारा नयो ? तुमें मारने का अधिकार किसने दिया ? तू राजा है। पर मारने वाला कौन है ? उसने मारा । मारने का उसका अधिकार है। यह प्रेम भी तो करता है। मारना ही हमारा प्रेम है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। यह मेरे बगैर नहीं रह सकता। हम लड़ते हैं। हम दो है। हम हैं। (दूसरी मीर रानी दिलती है।)

रानी पुरुष समभता है कि वस, वही मनुष्य है। उसीकी इच्छा, उसीका प्रमुख मनुष्य का लक्ष्य है। नारी को यह इच्छानु-सार स्वीकार कर सकता है या त्याग कर सकता है। पर यह नहीं जानता कि प्रकृति का त्याग पुरुष के लिए आत्म-

हत्या के बराबर है। (राजा माता है।)

रामी : सुम्हारे दान मे अहंकार है। तुम्हारे दिए हुए जीवन से मैं पुट रही हूं। अपने ही जीवन से जीना है। अपनी ही मुख से मुक्त होना है। तो अपना दान वापस लो। राजा : परिस्थिति सब मुछ मही बदत सकती। मैंने देला, प्रेम

प्राप्त तपस्या है। अन्यकार है। यिवन सकता। मन पता, प्रम स्याग, तपस्या है। अन्यकार है। यिवन समात भी है। दोनों है। सम्बन्ध केवल बाहर से नहीं टिका है। रानी, मुभी क्षमा करों। तुम अपने ही जीवन से जी रही हो। तुम हो तभी में हूं। विश्वाम करों, मेरे अहंकार और भ्रम की सीमा

नहीं थीं। विश्वास को नष्ट कर में विश्वास की परीक्षा सेने चला था। सनी : मेरे महाराजा! आप मेरे लिए कान का मोती बूढने गए थे।

राता : मर महाराजाः आप पर राज्य का गाँव कुण गर्य प राज्ञा : गहरे सागर से हुक्कर से आपा हू । (राती के कार्नों में पहनाने लगता है। उधर पंचम धपनी गठरों में से भीनी साड़ी निकासकर मंगा के

. माये पर फैलाता है। पंछी गाते है—) ये दो मगुन पंछी

जीवन नदिया की घारा है।

(राजा-रानी ग्राते हैं। रानी पौली साड़ी की गंगा के श्रांचल से बांघती है । राजा उसका दूसरा पल्ला पंचम की कमर से बांघता है।)

: काटो तो बाढे नहीं बिन् काटे कुम्हिलाय । मीलकंठ

जीवन नदिया रस धारा हैं।

ऐसी अद्मृत नारि का रहम कहा नहि जाय। : हम दो समून पंछी सद

जीवन नदिया की घारा है। : नदी विनारे घुआं उठे रे मैं जान् कछु होय। रानी

जाके कारन जनम गंवाया कह ना जलता होय ॥ : हम सब सगुन पंछी सद

हम दो समून पंछी जीवन नदिया की घारा है।

नीलकंट : प्रकृति पुरुष का धर्म तारिको नर प्यारा है।

> (सब एकसाय गाते हैं--) हम दो समून पंछी\*\*\*

मसलरा : सबका आशीम है सबको प्रणाम है

वेल अब सतम है सबको राम राम है। (सब गाते हैं। पर्दा गिरता है।)

मदक : रायसीना त्रिटी. ४, चमेलियान रोड, दिल्ली-६



